# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

### UNIVERSAL LIBRARY OU\_178276

## मेघनाद-वध

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H891. 441

Accession No. H1926

Author H324 Got Got , H1926

Title H501 24 Got Got Defore the date last marked below

### मेघनाद-वध

#### श्रीराम

### मेघनाद-वध

#### मूल लेखेंक स्वर्गीय माइकेल मधुसूदनदत्त

अनुवादक 'मधुप'

प्रकाशक साहित्य-सदन, चिरगाँव ( फाँसी ) ाद्वतायावृत्त २००८ वि०

मूह्य

भीरामिकशोर गुप्त द्वारा साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित ।

#### मित्राक्षर

मैं तो उसे भाषे, करू मानता हूँ सर्वथा दुःख तुम्हें देने के लिए हैं गढ़ी जिसने मित्राचर-बेड़ी । हा ! पहनने से इसने दी है सदा कोमल पदों में कितनी व्यथा !

जल उठता है यह सोच मेरा जी प्रिये , भाव-रत्त-हीन था क्या दीन उसका हिया , भूठे ही सुहाग में भुलाने भर के लिये उसने तुम्हें जो यह तुच्छ गहना दिया ?

रँगने ्से लाभ क्या है फुल्ल शतदल के १ चन्द्रकला उज्वला है त्र्याप नीलाकाश में । मन्त्रपूत करने से लाभ गंगा-जल के १ गन्ध ढालना है व्यर्थ पारिजात-वास में ।

प्रतिमा प्रकृति की-सी कविता श्रमल के चीना बधू-तुरुय पद क्यों हों लौह-पाश में ?

चतुर्दश पदावली से अनूदित ।

ैं 'भाव कुभाव ध्यनख ध्यालसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥''

\* \*

हरि श्वनंत हरि-कथा श्वनंता। कहिं सुनहिं बहुविधि श्रुति संता।"

\* \* \*

#### सूची

| निवेदन            | ••••   | ••••  | •••• | ••••    | 3           |
|-------------------|--------|-------|------|---------|-------------|
| जीवन <b>च</b> रित |        | ••••  | •••• | ••••    | 3 7         |
| वंगभूमि के        | पति    | ••••  | •••• | ••••    | و نع        |
| ष्यारम-विला       | 4      | ••••  | •••• | ••••    | <b>\$</b> 5 |
| मेघनाद-वध         | घौर म  | गइकेल | •••• | ••••    | م ی         |
| परिचय श्रौर       | श्रालं | चना   | •••• | • • • • | ७४          |
| मतामत             |        | ••••  | •••• |         | م ج م       |
| मूल-प्रन्थ        |        | ••••  | •••• |         | १६४         |
| शब्द-कोष          |        | ••••  | •••• |         | ४१४         |

#### निवेदन

माइकेल मधुसूदनदत्त के "व्रजाङ्गना" और "वीराङ्गना" नामक दो प्रसिद्ध काव्यों का पद्मानुवाद राष्ट्रभाषा में उपस्थित किया जा जुका है। आज उन्हीं दुर्बल हाथों से उक्त महाकवि के सबसे बड़े और प्रसिद्ध काव्य "मेघनाद-यध" का पद्मानुवाद प्रस्तुत किया जाता है।

मनुष्य का मन कुछ विचित्र ही होता है। वह बहुधा अपनी योग्यता का विचार भी भुला देता है। जिस वस्तु पर वह जितना मुग्ध होता है उसे अपनाने के लिए उतना ही आग्रही भी होता है। इसी कारण मनुष्य कभी कभी साहस कर बैटता है। प्रस्तुत पुस्तक के अनु-वाद के विषय में भी यही बात हुई।

नहीं तो कहाँ मेघनाद-वंध काव्य और कहाँ अनुवादक की योग्यता ? यही वह ग्रन्थ है, जिसकी रचना से मधुरदनदत्त उन्नीसवीं शताबदी के सबसे बंदे प्रतिभाशाली और ग्रुग-प्रवर्तक पुरुप माने गये हैं ! ऐसे ग्रन्थ—और वह भी काव्यप्रन्थ—का अनुवाद करके यश की आशा करना अनुवादक जैसे जन के लिए पागलपन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु यश के लिए यह साहस नहीं किया गया, पाठक विश्वास रक्खें। मेघनाद-वध-सहश काव्य एक प्रान्त का ही धन न रहे, राष्ट्रभाषा के द्वारा वह राष्ट्रीयसम्पत्ति बन जाय; इतना न हो सके तो अन्ततः उस रहा पक की एक झलक हिन्दीभाषाभाषियों को भी देखने को मिल जाय। इसीके लिए यह साहस कहिए, प्रयत्न कहिए या परिश्रम कहिए, किया गया है। इस उद्देश की सफलता पर ही उसकी सार्थकता अवलम्बत है। परन्तु इसके विचार करने का अधिकार आप लोगों को है, अनुवादक को नहीं।

हिन्दी में अतुकान्त कविता का कुछ कुछ प्रचार हो चला है; परन्दु ग्रायद अब भी एक बड़ा समुदाय उसे पढ़ने के व्हिए प्रस्तुत नहीं। अभ्यास से ही उसकी ओर लोगों की रुचि बढ़ेगी। बङ्गभाषा-भाषियों ने भी पहले इस काव्य का आदर न किया था। बात यह है कि एक प्रकार की कविता सुनते सुनते जिनके कान अभ्यस्त हो रहे हैं, उन्हें ति द्विपरीत रचना अवस्य खटकेगी। यह स्वाभाविक है। बङ्गाल की बात ही क्या, जिस मिल्टन कवि के आदर्श पर मधुस्दन ने इस तरह की कविता लिखी है, सुना है, पहले पहल ऑगरेजी के साहित्यसेवियों ने उसका भी विरोध किया था।

वह खटक दूर कैसे हुई ? अभ्यास से,—इस तरह की कविता की वार वार आवृत्ति करने से । इस विषय में माइकेल मधुर्दनदत्त का यही कहना था। एक वार उनके मित्र बाबू राजनारायण वसु ने उनसे अपने छन्द की गठनप्रणाली के विषय में पूछा। मधुरद्दन ने कहा— "इसमें पूछने और बताने की कोई बात नहीं। इसकी आवृत्ति ही सब बातें बता देगी। जो इसे हृदयङ्गम करना चाईं वे वार वार पढ़ें। वार वार आवृत्ति करने पर जब उनके कान दुरुस्त हो जायँगे तब वे समझेंगे कि अमित्राक्षर क्या वस्तु है।" यति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ अर्थ की पूर्णता और स्वास का पतन हो वहीं वहीं इसकी यति समझनी चाहिए।

साधारण जनों की तो बात ही क्या, बहे बहे विद्वान भी पहले इस काव्य के पक्षपाती न थे। प्रसिद्ध बङ्गीय पण्डित श्रीश्रन्द विद्यारःन ने भी इसके विपक्ष में अपना मत प्रकट किया था। एक दिन प्रख्यात नाटककार दीनबन्धु मित्र ने उनसे कहा — अच्छा, आप सुनिए, देखिए, मैं मेघनाद-वध पढ़ता हूँ। यह कह कर दीनबन्धु मित्र पढ़ने छगे। थोड़ी ही देर में पण्डित श्रीश्रन्द्र उनके मुहँ की ओर देखकर बोले-—आप कौन-सा काव्य पढ़ रहे हैं? यह तो बहुत ही सुन्दर है। यह पुस्तक तो वह पुस्तक नहीं जान पड़ती!

स्वयं पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले अभित्राक्षर छन्द के पक्षपाती न थे। किन्तु मेघनाद-वध पढ़ कर उन्होंने अपनी राय बदल दी थी और वे मधुस्दन के एकान्त पक्षपाती हो गये थे।

हिन्दी के एक विद्वान ने लिखा है कि ''जिन लोगों को अनुप्रास का प्रतिबन्ध बाधा देता है उन्हें पद्य छिखने का साहस ही क्यों करना चाहिए ? वे गद्य ही क्यों न लिखें। अर्थ और भाव को बिगाड़ना तो दूर, अनुप्रास उल्टा उसे बनाते हैं और नई एस पैदा करते हैं।" इत्यादि।

एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तुता में कहा है— "अच्छा साहब, बेतुकी ही कहिए, पर उसमें कुछ सार भी तो हो।" वक्ता के कहने का ढंग स्पष्ट बता रहा है कि वह ऐसी कविता से भड़कता है। यदि उसमें कुछ सार हो तो उसे सुनना ही पड़ेगा। मतलब यह कि मीठे के लिए झूठा खाना पड़ेगा। अमित्राक्षर छन्द के विषय में हिन्दी के कुछ विद्वानों की ऐसी ही राय है।

जो लोग यह कहते हैं कि अनुप्रास नई त्झ पैदा करते हैं, वे कुपा कर इस विषय में फिर विचार करें। अनुप्रास नई स्झ पैदा करते हैं, यह कहना किसी किव का अपमान करना है। वे यह कहते कि अनुप्रास का बन्धन किव को बाधा नहीं दे सकता, तब भी एक बात थी। परन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है! इसे भुक्तमोगी ही जान सकते हैं कि कभी तुक के कारण कितनी किठनाई उठानी पड़ती है। जिनका काफिया तंग नहीं होता, निस्सन्देह वे भाग्यवान हैं; परन्तु वे भी यह मानने के लिए तैयार न होंगे कि अनुप्रास के कारण हमें नई स्झ होती है। जो लोग ऐसा मानते हों वे दया के पात्र हैं। क्यों कि अनुप्रास की कुपा से उन बेचारों को भाव स्झ जाता है!

सम्भव है, कभी कभी, अनुप्रास से कोई बात ध्यान में आजाय; परन्तु कीन कह सकता है कि अनुप्रास के कारण जो भाव एझा है, उसके विना उससे भी बढ़ कर भाव न एझता ! बहुधा ऐसा होता है कि अनुप्रास के लिए भाव भी बदल देना पड़ता है। शब्दों के तोड़-मरोड़ की तो कोई बात ही नहीं! कभी कभी अनावस्थक और अनर्थक पद का प्रयोग करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह कविता के लिए ठीक प्रतिकृत होता है। जो बात गौण होती है उसे प्रधानता देनी पड़ती है और जो प्रधान होती है उसे गौण बनाना पड़ता है। किव के स्वभाविक धारा-प्रवाह को धिक्षा लगता है कि सारा रस चल-विचल हो जाता है। किव जिस शब्द का प्रयोग करना चाहता है उसके बदले, ल्यार होकर, उसे दूसरा शब्द रखना पड़ता है।

सच तो यह है कि तुक एक कृत्रिमता है। जहाँ तक कानों का सम्बन्ध है, वह भले ही अच्छी मालूम हो; किन्तु हृदय हिला देने वाली वस्तु दूसरी ही होती है। जो अतुकान्त कविता को 'वेतुकी' कह कर उसकी हँसी उडांत हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वाल्मीकि. व्यास और कालिदास ने तुकबन्दी नहीं की । जब से शब्दालङ्कारों की ओर लोग सक पड़े तब से कविता में कृत्रिमता और आडम्बर का समावेश हुआ । महाकवि मिल्टन ने भी तुकबन्दी नहीं की । माइकेल मधुगुदन दत्त के सामने आदर्श थे ही; फिर वे क्यों 'झुठे सुहाग' में अपनी कविता-कामिनी को भुलाते! उन्होंने देखा कि मित्राक्षर छन्द के कारण कविता के स्वाभाविक प्रवाह को धका लगता है। प्रत्येक चरण के अन्त में श्वासपतन के साथ साथ भाव पूरा करना पडता है। इससे एक ओर जिस तरह भाव को सङ्कीर्ण करना पडता है, उसी तरह दसरी ओर भाषा के गाम्भीर्य और कल्पना की उन्मक्त गति में भी बाधा पडती है। इसीलिए उन्होंने इस शृङ्खला को तोड कर अपनी भाषा में अमित्राक्षर छन्द की अवतारणा की। उन्होंने छन्द की अधीनता न करके छन्द को ही अपने अधीन बनाया । आरम्भ में लोगों ने उनकी अवज्ञा की: परनत आज बङ्गाली उनके नाम पर गर्च करते हैं। वङ्किम बाब ने लिखा है-

"यदि कोई आधुनिक ऐश्वर्यगर्वित यूरोपीय हमसे कहे—'तुम लोगों के लिए कौनसा भरोसा है! बङ्गालियों में मनुष्य कहलाने लायक कौन उत्पन्न हुआ है!' तो हम कहेंगे—अम्मोंपदेशकों में श्रीचैतन्यदेव, दार्शिनिकों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और मधुसुदन।

"भिन्न भिन्न देशों में जातीय उन्नित के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विद्यालोचना के कारण ही प्राचीन भारत उन्नत हुआ था। उसी मार्ग से चलो, फिर उन्नित होगी। \* \* \* \*

अपनी जातीय पताका उड़ा दो और उस पर अङ्कित करो— "श्रीमधुसूदन !"

सुप्रसिद्ध महात्मा परमहंस रामकृष्ण देव ने मधुसूदन के विपक्षियों को लक्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद नीचे विया जाता है—

"तुम्हारे देश में यह एक अद्भुत प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्न हुआ था। मेवनाद-वध जैसा काव्य तुम्हारी वङ्गभाषा में तो है ही नहीं, भारतवर्ष में भी इस समय ऐसा काव्य दुर्लभ है। तुम्हारे देश में यदि कोई कुछ नया काम करता है तो तुम उसकी हँसी उड़ा कर उसका अपमान करते हो, यह नहीं देखते कि वह क्या कहता है और क्या करता है। जिस किसीने पहले की तरह कुछ न किया, लोग उसीके पीछे पड़ जाते हैं। इसी मेवनाद-वध काव्य को, जो वङ्गभाषा का मुकुटमणि है, अपदस्थ कराने के लिए 'छहुँदर-वध' काव्य लिखा गया! तुम जो कर सको, करो। परन्तु इससे क्या होता है! इस समय यही मेघनाद-वध काव्य हिमालय पर्वत की तरह आकाश भेद कर खड़ा है। जो लोग इसके दोष दिखाने में ही व्यस्त थे, उनके आक्षेप कहाँ उड़ गये! जिस नृतन छन्द में और जिस ओजस्विनी भाषा में मधुपुदन अपना काव्य लिख गये हैं, उसे साधारण जन क्या समझेंगे?"

परमहंस देव ने जिस छहूँदर-वध काव्य का उल्लेख किया है, उसके प्रारम्भिक अंश का पद्यानुवाद पाठकों की कौत्हल-निवृत्ति के लिए नीचे दिया जाता है—

#### *छ्बुँदर-वध*

''साधु. विधि-वाहन, सुपुच्छ क्रपा करके मुमको प्रदान करो, चित्रित करूँ जो मैं, हनन किया था किस कौशल या बल से श्राशुगति युक्त श्राके (भूपर गगन से) वज्रनख, श्रामिषाशी दुर्जय शकुन्त ने साध्वी, पद्मसौरमा, छ्लूँदर छ्वीली का! किरिना हुई थी वह बैसे नखाघात से—नीरनिधि-तीर मानों तरल तरंगों से।" 'श्रक्वर वृच्च तले, विद्रुत गमन से, (श्रन्तरीच्च-पथ में ज्यों लांछित कलम्ब से श्राशुग इरम्मद है सन सन चलता)

एकदा चतुष्पदी छुडूँदर थी घूमती
पत्ते खड़काती हुई । पीछे पुष्प-गुच्छ-सी
पुच्छ हिलती थी घहा ! सुश्यामांग वंग में
विश्वप्रसू, विश्वम्मरा, दशभुजा देवी पै
( पुत्री हैं नगेन्द्र की जो माता गजेन्द्रास्य की )
मितिकों की मगडली ज्यों चामर छुलाती है
शोभन शरद में । या घटिका सुयन्त्र का
दिव्य दोलदगड डोलता है वार वार ज्यों।"

मधुस्दन दत्त ने इस कविता पर रोप न कर के छेखक की रचना की प्रशंसा करते हुए तोप ही प्रकट किया था।

अब इस विषय में अधिक लिखने की जरूरत नहीं जान पड़ती। अनुवाद के छन्द के विषय में "वीराङ्गना" काव्य के अनुवाद की भूमिका में लिखा जा चुका है। मूल बँगला छन्द १४ अक्षरों का है। यह १५ या १६ अक्षरों का होता है। परन्तु इसमें १५ अक्षरों वाला ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव मूल के छन्द से इसमें एक ही अक्षर अधिक है। बँगला में में, से आदि विभक्तियों के लिए अलग अक्षर नहीं होते। किसी अकारान्त राज्य को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त हो जाता है। जैसे "सम्मुख समर" पद में 'समर' को 'समरे' कर देने से ही "समर में" का अर्थ निकलने लगता है। इसलिए अनुवाद वाले छन्द में एक अक्षर का अधिक होना मूल छन्द से अधिक होना नहीं कहा जा सकता।

अनुवाद में इसकी परवा नहीं की गई कि एक एक पंक्ति का अनुवाद एक ही एक पंक्ति में किया जाय। तथापि अधिकांश स्थलों में मूल और अनुवाद की पंक्तियों की संख्या एक-सी हो है। जहाँ कहीं अन्तर हुआ है, वहाँ थोड़ा ही।

हिन्दी में अतुकान्त कविता के लिए लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न छन्द चुने हैं। लेखक ने इसी छन्द को पसन्द किया है। वर्णात्मक होने पर भी लघु, गुरु के नियमों से विशेष बद्ध न होने के कारण अनुवादक को यही उपयुक्त जान पड़ा। हिन्दी के किवरों ने ते। अभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है; परन्तु हर्ष की बात है कि गुजराती भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और किवताकार श्रीयुक्त केशवलाल हर्षदराय ध्रुव ने भी अभिनाधर छन्द के रूप में इसीको प्रहण किया है। इसे हिन्दी में प्रयुक्त देखकर उन्होंने ऐसा नहीं किया; बरन स्वयं चिन्तना करके उन्होंने इसे ही इस तरह की किवता के लिए चुना है। यह दूसरी बात है कि अनुवादक ने उनसे पहले हिन्दी में इसका प्रयोग किया है। परन्तु उनको इसकी खबर न थी। कुछ दिन हुए, कितपय मित्रों के साथ, अनुवादक को अहमदाबाद में, उनसे मिलने का सीभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस छन्द के सम्बन्ध में, गुजराती में, एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी है। इन पंक्तियों के लेखक को प्रायः अपने ही परिणाम पर, पहले से ही, पहुँचा हुआ देख कर ध्रुव महाशय ने प्रसन्नता प्रकट की थी।

अनुवादक की राय में १५ या १६ अक्षरों के रूप में इस उन्द का प्रयोग वैसा ही होना चाहिए जैसा घनाक्षरी या रूपवनाक्षरी के किसी चरण का उत्तराई होता है। पूर्वाई के अन्त में कहीं कहीं जो दो गुरु अक्षर आते हैं, उनसे कुछ टूट सी पड़ती है। घनाक्षरी या रूप-घनाक्षरी में तो यह टूट माल्म नहीं पड़ती; क्योंकि वहाँ चरण पूरा नहीं होता। किन्तु इस नये प्रयोग में चरण वहीं पूरा हो जाता है। जैसे—

''साँम समें भौंन सँमवाती वयों न देत खाली,'' यहाँ अन्त में दो गुरु अक्षरों वाला 'आली' शब्द है, इसलिए लेखक की राय में यहाँ चरण का अन्त मान लेने में झङ्कार ठीक नहीं रहती; माद्दम होता है, आगे कुछ और कहना चाहिए। इसी कारण बहुधा कवियों ने चरणान्त में ऐसा रूप नहीं रक्षा है। जब उन्हेंने चरण का उत्तराई १६ अक्षरों का रक्खा है तब या तो अन्त में दो अक्षर लघु रक्षे हैंया एक गुरु और एक लघु। जैसे—

''वारिये नगर श्रौर श्रौरछे नगर पर ।''

और—

''ऐसे गजराज राजें राजा रामचन्द्र पौरि ।"

केशवदास ।

''मोर वारी वेमर सु-केसर की घाड़ वह।''

और--

भौरत की श्रोर भीरु देखें मुख मोरि मोरि।"

देव । ∡-

अनुवादक ने जहाँ १६ अक्षरों के रूप में नये ढंग से इसका प्रयोग किया है, वहाँ ऐसा ही किया है। नीचे "पलासी के युद्ध" से दो उदाहरण दिये जाते हैं—

''श्रवत्ता-प्रगल्भता चमा हो देव, जो हो फिर ! भीति होती हो तो मैं दिखाऊँगो कि—श्रो हो फिर !" भीर—

> ''होंगे यदि पापी के शरीर में सहस्र प्राण , तो भी नहीं पा सकेगा मुक्तते कदापि त्राण ।"

परन्तु ध्रुव महाशय ने इस नियम को अपेक्षा नहीं की। उन्होंने १६ अक्षरों के रूप में इसका प्रयोग करके अन्त में दो गुरु भी रक्खे हैं। उदाहरण—

''ठीक, मित्रो, तो हूँ कडूँ तेम करो ने श्वमारो।'' और—

''श्रहो भाई, जेश्रो माहूँ साँभलग इच्छता हो।"

हिन्दी में भी लेखक को एक आध ऐसा उदाहरण मिला है, जहाँ घनाक्षरी के चरणान्त में दो गुरु अक्षरों का प्रयोग हुआ है। श्रीयुक्त पिंडत पद्मसिंह जी शम्मी ने अपनी "विहारी की सतसई" के पहले मांग में सुन्दर किव का एक किवत्त उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है—

"कहूँ वन माल कहूँ गुंजन की माल कहूँ संग सखा ज्याल ऐमे हास [ज्ञ] भूलि गये हैं। कहूँ मोरचन्द्रिका लकुट कहूँ पीत पट मुरली मुक्ट कहूँ न्यारे डारि दये हैं। कुंडल श्रडोल कहूँ "सुन्दर" न बोलें बोल लोचन श्रलोल मानों कहूँ हर लये हैं।

#### र्घेंघट की श्रोट ह्वे कै चितयो कि चोट करी

लालन तो लोटपोट तब ही तें भये हैं ।।"
इस कवित्त के प्रत्येक चरण के अन्त में एक लघु के बाद दो गुरु आये हैं।
परन्तु ऐसे उदाइरणों की विरलता ही इस बात को सिद्ध करती है कि
कविजन अन्त में ऐसा क्रिय रखना पसन्द नहीं करते। पण्डित पद्मसिंइजीकी
राय में इस कवित्त की रचना अनुप्रास-पूर्ण होने पर भी शिथिल
है। लेखक की राय में उस शिथिलता का यह भी एक कारण हो
सकता है।

परन्तु ध्रुव महाशय के प्रयोग में एक विशेषता है। छन्द की गित के अनुसार पढ़ने में यद्यि कहीं कहीं कुछ कठिनाई पड़ती है; पर उनकी रचना में बहुधा अ वय करने की आवस्यकता नहीं होती। यही उनके प्रयोग की विशेषता है। आशा है, हिन्दी के कोई समर्थ किव उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दी में भी ऐसा हो सकता या नहीं।

इस छन्द की यित का जो नियम प्राचीनों ने निर्धारित किया है, नये प्रयोग में भी उसका पालन करने से गित बहुत सुन्दर रहती है। साधारणतया कहों ८ अक्षरों पर यित होती है और कहीं ७ पर। जैसे—

> "सुनते न श्रधमउधारन तिहारो नाम , श्रौर की न जानें पाप हम तो न करते।"

> > पद्माकर ।

पहले दुकड़े में ७ अक्षरों पर और दूसरे में ८ अक्षरों पर यति है। परन्तु कवियों ने इस नियम की प्रायः उपेक्षा की है। उदाहरण—

?—''नेह उरमे से नैन देखिवे वो विरुमे मे , बिभुकी सी भौंहें उमके से उरजात हैं।''

२— ''तिमिर वियोग भूले लोचन चकोर फूले . ष्याई व्रजचन्द्र चन्द्राविल चिल चन्द ज्यों ।''

ये दोनों उदाहरण आचार्य्य केशवदास के हैं। कविरत देव का भी एक कवित्त दिया जाता है---

"टटकी लगन चटकीली उमँगिन गौन , लटकी लटक नट की सी कला लटक्यो ; त्रियली पलोटन सलोट लटपटी सारी , चोट चटपटी, घटपटी चाल चटक्यो । चुकुटी चटक त्रिकुटीतट मटक मन भृकुटी कुटिल कोटि भावन में भटक्यो ; टटल बटल बोल पाटल कपोल देव दीपति पटल में घटल हुवे कें घटक्यो ॥"

इन उदाइरणों में रेखाङ्कित पदों पर दृष्टि डालिए। उन्हें देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि किवयों ने यित के नियम की परवा नहीं की। माइकेल मधुपूदन दत्त ने भी, मूल छन्द में, अपनी स्वाभाविक गति के लिए ऐसी ही स्वतन्त्रता से काम लिया है। अनुवाद में भी ऐसा ही किया गया है। परन्तु अपनी तुच्छ मित के अनुसार यह देख लिया गया है कि यथा-सम्भव छन्द की गति में बाधा न आने पावे।

अनुवाद में यथाशक्ति मूल का अनुसरण किया गया है। इस कारण इसमें, स्थान स्थान पर, दूरान्वय, कष्टकल्पना आदि दोष दिखाई देंगे; अनुपयुक्त उपमाएँ मिलेंगी और न्याकरण विरुद्ध प्रयोग सामने आवेंगे। मेघनाद-वध के किव बहुत ही उन्हुक्क प्रकृति के थे। वरणानी के बदले उन्हें वारणी पद अन्छा माल्म हुआ। उन्होंने वरण की पत्नो के अर्थ में उसीका प्रयोग कर दिया। जो शब्द कन्या के अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए उसे पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त करना उछु-क्कुलता की चरम मीमा है! अनुवादक की इतनी हिम्मत न हो सकी। इसके लिए प्रत्यकार की आत्मा के निकट वह क्षमा-प्रार्थी है। क्योंकि किव ने हठ-पूर्वक उनका प्रयोग किया है और उसके लिए निम्नलिखित कैिफयत दी है—

"The name is बहजानी but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as बाहजी and I don't know why I should bother myself

about Sanskrit rule." मतलब यह कि हमने वरणानी को इसलिए वारणी से बदल दिया है कि यह हमारे कानों को अच्छा लगता है। हम नहीं समझते कि हम क्यों संस्कृत के नियमों की बाधा मार्ने।

इसी प्रकार 'कार्त्तिकेय' को किन ने 'कृत्तिकाकुलवल्लभ' कहा है। किन्तु 'वल्लभ' शब्द प्रिय वाचक होने पर भी प्रणयी के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे 'जानकीवल्लभ' इत्यादि। इसलिए अनुवाद में 'कार्तिकेय' पद का ही प्रयोग किया गया है!

किव ने शायद इसी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण 'गुण' के स्थान में 'शोभा' और 'बहुत' या 'समूह' के स्थान में 'कुल' शब्द का प्रयोग किया है । 'अन्तरस्थ' के स्थान में 'अन्तरित' और 'निरर्थक' के स्थान में 'निरर्थ' आदि शब्दों का मनमाना व्यवहार किया है। अनुवाद में भी, कहीं कहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर होगा। 'रजत' शब्द के बदले किव ने 'रजः शब्द का प्रयोग किया है। यथा—

सफरी, देखाते धनी रजःकान्ति द्वटा

ङ्गीर---

उज्जलिल सुख-धाम रजोमय तेजे । अनुवाद में कहीं 'रजत' या उसका पर्याय और कहीं कवि का मूल शब्द ही रहने दिया गया है । जैसे—

रौप्यकान्ति विभ्रम दिखाने को दिनेश को और---

चारु चिन्द्रका ने रजोदीति वहाँ फैलाई।
'निषादी' असल में महावत को कहते हैं। परन्तु कवि ने सादी
(अरवाराही सैनिक) के जांद्र में, गजाराही योद्धा के अर्थ में उसका
प्रयोग किया है। अनुवाद में भी वह वैसा ही रक्खा गया है।

कि के स्त्रभाव की उच्हुक्कुलता का उसके काव्य में विलक्षण परिचय मिलता है। महात् के साथ तुच्छ को तुलना करते हुए भी उसने सङ्कोच नहीं किया है। इसके कई उदाइरण इस काव्य में हैं। एक देखिए— प्रमीला की स्त्री-सेना जिस समय घोड़ों पर सन्नार हुई, किव ने लिखा है— —हेषिल श्रश्व मगन हरषे , दानव-दिलनी-पद पद्म द्युग धरि वत्ते, विरूपात्त सुखे नादेन येमति ।

अर्थात्-

—मग्न हय हींस उठे हर्ष से , दैत्य-दिलनी के पद-पद्म रख वत्त पे , नाद करते हैं विरूपात्त यथा हर्ष से ।

कि की प्रयुक्त की हुई उपमाएँ बड़ी सुन्दर हैं, इसमें सन्देह नहीं; पर सब कहीं वे उपयुक्त नहीं हुई। विभीषण के साथ जाते हुए छक्ष्मण के विषय में किव ने लिखा है—

> —सुरपित सह तारकसूदन येन शोभिल दुजने ; किं वा स्वपाम्पित सह इन्दु सुधानिधि

अर्थात्--

—मानों इन्द्र श्रिप्तिभू के साथ में , श्रिथवा सुधाकर के साथ मानों सविता।

कुछ समालोचक मधुपूदन के इस 'कि वा' या 'अथवा' से बहुत घबराते हैं। कम-से-कम इस स्थल पर उनका घबराना ठीक ही मालूम होता है। क्योंकि सूर्य्य के साथ चन्द्रमा की शोभा हो नहीं सकती। सुतराम यह उपमा निरर्थक है।

मेघनाद के लिए कृषि ने एक आध जगह 'असुरारिरिपु' लिखा है। यह कूट नहीं तो क्लिप्ट अवस्य है। परन्तु एक आध स्थान पर ही होने के कारण अनुवाद में भी ऐसा ही उहते दिया गया है।

षष्ठ सर्ग में, मेघनाद-वय के समय, कवि ने लिखा है-

—शंख, चक्र, गदा,

चतुर्भुजे चतुर्भुज;----

इसमें न्यूनपद दोष है। पद्म छूट गया है। किन्तु अनुवाद में वह जोड़ दिया गया है— शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज को ऊपर जैसे न्यूनपद दोप है, वैसे ही कहीं कहीं अधिकपद दोष भी आगया है। यथा—

> ष्पश्रुमय त्राँखि, पुनः कहिला रावण , मन्दोदरीमनोहर,—कह रे सन्देशवह !

इसमें 'रावण' के रहते हुए 'मन्दोदरीमनोहर' की कोई सार्थकता नहीं। इसिल्ट अनुवाद में यह दोप दूर कर दिया गया है। परन्तु वहाँ रावण के बदले मन्दोदरीमने हर रक्खा गया है। कारण, उसके साथ सन्देशवह पढ़ने में अच्छा लगता है।

> साश्रुमुख मन्दोदरीमोहन ने ष्याज्ञा दी,— कह हे सन्देशवह !

कहीं कहीं अर्द्धान्तरै कपद दोष भी इसमें पाया जाता है। जैसे---

---कह रे सन्देश---

वह !---

और---

शुइला फूल शयने सौरकर राशि— रूपिणी सुर-सुन्दरी-—

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'सन्देशवह' का 'वह' दूसरी पंक्ति में चला गया है और 'सौरकरराशिरूपिणी' का 'रूपिणी' पद भी । अनुवाद में यथा-सम्भव ऐसा नहीं होने दिया गया है । हाँ, कहीं कहीं पहली पंक्ति का 'है' या हैं पद जो दूसरी पंक्ति में चला गया है तो उसकी परवा नहीं की गई।

किन ने कहीं कहीं प्रसिद्धि का त्याग भी किया है। जैसे— कैलासादिवासी व्योमकेश, सुनती हूँ मैं— शिख-संग बैठ कर श्रेष्ठ स्वर्णासन पे,—

यहाँ शिव के लिए 'स्वर्णासन' प्रसिद्धि-विषद्ध है। इसी प्रकार प्रमीला के विषय में लिखा है—

मत्यें रित मृत काम-सह सहगामी

अनुवाद---

रित मृत काम सहगामिनी-सी मर्त्य में परन्तु वस्तुतः मृत काम के साथ रित सती नहीं हुई थी। कहीं कहीं अवाचकता दें,प भी इस काव्य में पाया जाता है।

उदाहरण-

— नाह्य वाह्य लइते सत्तरे तीच्यातर प्रहरण नश्वर संघामे

यहाँ संग्राम के लिए नश्वर विशेषण ठीक नहीं जान पड़ता। नश्वर का अर्थ होता है— नाशवान। किन्तु किव ने नाशक के अर्थ में उसका प्रयोग किया है। अनुवाद में वह इस तरह बदल दिया गया है—

चुन चुन तीच्या शर लेने को तुरन्त ही जो हों प्रायानाशी नाशकारी रयाचेत्र में। एक जगह कवि ने लिखा है—

प्रतारित रोष त्रामि नारिनू बूमते
रोष का प्रतारित विशेषण उपयुक्त नहीं। प्रतारित का अर्थ है विश्वत,
और किव का अभिप्राय है बनावटी क्रोध से। इसिल्ए अनुवाद में
प्रतारित के स्थान में कृत्रिम कर दिया गया है—

सममः सकी न कोप कृत्रिम मैं उसका।

मेघनाद-वध में गर्भित वाश्य बहुत पाये जाते हैं। एक वाक्य के बीच में एक और वाक्य कह देना किव के वर्णन करने का ढंग-सा है। इसिलए उसे बदलना ठीक नहीं समझा गया। उससे एक तरह का कौतृहल ही होता है। उदाहरण—

श्रोर किस कुच्चरण में, (तेरे दुख से दुखी.) लाया था ऋशानुशिखा-रूपी जानकी को मैं।

इसमें 'तरे दुख से दुखी' गर्भित वाक्य है। कहते हैं, वर्णन करने का यह ढंग कवि ने कॅगरेर्जा से लिया है।

एक स्थल पर कवि ने लिखा है---

#### कह केमन रेखेछ .

कांगालिनी श्रामि, राजा श्रामार से धने। इसमें 'काङ्गालिनी आमि' से दूरान्वय जरूर हो गया; पर कवि के कहने का यह भी एक ढंग है। इसलिए अनुवाद में भी ऐसा ही रक्खा गया है। यथा—

रक्ला कहो, तुमने ,

वै.से मै श्रकिचना हूँ, मेरे उस धन को।

ऊपर एक स्थान पर उपमा के अनौचित्य के सम्बन्ध में छिखा जा चुका है। इसी सम्बन्ध मे रूथाति-विरुद्धता का एक उदाइरण और देखिए—

सोही स्निग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों— मेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में। शरद के बादल सफेद होते हैं। किन्तु कांव ने काले केशों से उनकी तुलना कर डाली है।

व्याइतत्व दोष का एक उदाहरण देखिए— डरती हूँ क्या मैं सिख, राघव भिखारी को ? लंका में प्रविष्ट श्वाज हूँगी भुजबल से ; कैसे नर-रत मुभे रोकते हैं, देखूँगी। पहले राघव को भिखारी कहकर फिर नररत्न कहना उपहासास्पद मालूम

होता है।

रसदोष भी इस कान्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है। तीसरे सर्ग में लङ्का को प्रस्थान करते समय प्रमीला की वीर रसात्मक उक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं। किन्तु उनमें—

> मधु श्रधरों में, विष रखती हैं श्राँखों में हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ? देखें, चलो, राघव की वीरता समर में ; देखेंगी जरा मैं वह रूप जिसे देखके मोही बुधा शूर्पशाखा पंचवटी-वन में।

यह शृङ्कार रस की झलक होने से, प्राचीनों के मत से, रसविभावपरिप्रह दोष हो गया है। नवम सर्ग में, दमशानयात्रा के समय, पड़वा की पीठ पर रक्खे हुए प्रमीला के सारसन और कवच के विषय में किन्ने लिखा है—

> मिण्मिय सारसन, कवच सुवर्ण का दोने हैं मनोहत-से,—सारसन सोच के , हाय ! वह सूच्न किट ! कवच विचार के , उन्नत उरोज दुग वे हा ! गिरि-श्रृंग-से !

यह अकाल रस-व्यञ्जना बहुत खटकती है। यदि एक आध शब्द की बात होती तो अनुवाद में फेरफार किया जा सकता था; परन्तु किव का सारा का सारा आशय बदलने या छोड़ देने का साहस अनुवादक नहीं कर सका।

इसी कारण हर-गौरी का अनुचित शृङ्गारवर्णन भी वैसा ही रहने दिया गया है, अष्टम सर्ग में कामुक-कामुकी प्रेतों का वर्णन भी अश्लील भावापनन हाते हुए भी वैसा ही रहने दिया गया है, नरक-वर्णन जो बहुत विस्तृत है, उसमें काट-छाँट नहीं की गई और दूसरे सर्ग में जगदम्या के सामने काम का शृङ्गाररसात्मक मोहिनी-वर्णन भी वैसा ही रहने दिया गया है। सारांश, किव ने जो बात जिस तरह वर्णन की है, उसे उसी तरह अनुवाद में रहने दिया गया है।

लक्ष्मी के लिए 'केशव-वासना' और सीता के लिए 'राघव-वाञ्छा' पदों का प्रयोग किन ने किया है। अनुवाद में इनकी जगह 'केशव की कामना' और 'राम-कामना' कर दिया गया है। छन्द की गित की रक्षा के लिए ही ऐसा किया गया, कहना उचित है। जिस किन के कान इतने सङ्गीतमय ( Musical ) हैं कि नियम-विषद्ध होने पर भी वह 'वहणानी' के बदले 'वाहणी' का निस्सक्कोच प्रयोग करता है, उसके सामने, उसीके प्रयुक्त किये हुए 'केशव-वासना' और 'राघव-वाञ्छा' पदों के बदले 'केशव की कामना और 'राम-कामना' के विषय में और कुछ कहना धुष्ठता के सिवा और क्या हो सकता है ! इस विषय में

इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि किव की 'वासना' अनुवादक के लिए उपेक्षणीय नहीं। लङ्का को किव ने जहाँ 'जगत की वासना' कहा है वहाँ अनुवाद में भी उसे 'विश्व की वासना' कहा गया है।

अतुकान्त होने पर भी मेघनाद-वध की रचना प्रास-पूर्ण है। वर्णावृत्ति से कवि ने उसे खब ही सजाया है। अनुवाद में भी जहाँ तक हो सका, इस बात की चेष्टा की गई है कि अनुवाद की रचना भी वैसी ही प्रासपूर्ण रहे । छन्द के अनुरोध से यदि कवि के ही प्रयुक्त किये हुए शब्द नहीं आ सके हैं तो उनके बदले ऐसे पर्याय रक्खे गये हैं जिनसे रचना का सौन्दर्य न बिगडने पावे। जैसे कवि ने यदि लक्ष्मी को 'पुण्डरीकाक्षवक्षोनिवासिनी' कहा और वह वैसा का वैसा अनुवाद के छन्द में न आ सका तो उसके बदले 'विष्णुवक्षो वासिनी' कहकर तीनों वकरादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन कारणों से सम्भव है. अनुवाद की भाषा कुछ क्लिष्ट समझी जाय। मधुयुदन ने सैकडों नये नये शब्द निस्सङ्कोच अपनी कविता में प्रयक्त किये हैं। इस पर वङ्गभाषा के प्रेमियों ने उन्हें उन शब्दों को पुनरुजीवित करने और अपनी भाषा की शब्द-सम्पत्ति बढानेवाला कहकर उनका अभिनन्दन ही किया है। मालूम नहीं, हिन्दी-प्रेमी इस बात को किस दृष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना है कि जो लोग भाषा को सरल रखने के ही पक्षपाती हों उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यह टीका नहीं, भाषान्तर है— और एक काव्य-ग्रन्थ का भाषान्तर । इस कारण अनुवादक को सरलता की अपेक्षा मूल प्रन्थ की ओजस्विता पर अधिक ध्यान रखना पडा है। इसोलिए मेघनाद-वध की-

बाजिल राच्तस-वाद्य, नादिल राच्तस इस प्रसिद्ध पंक्ति का अनुवाद—

रचोरण-वाद्य बजे, रच्चोगण गरजे

किया गया है। यह शायद मूल की अपेक्षा क्लिष्ट समझा जाय। परन्तु पाठक इस अनुवाद में इससे भी कठिन भाषा पायँगे। तथापि ''कुल मिला कर" अनुवाद की भाषा मूल की भाषा से कठिन न होगी।

जहाँ तक हो सका है, मूल के भावों की एखा करने की किसी

की गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक त्रुटियाँ रह गई होंगी, सम्भव है, कहीं कहीं भाव भी भङ्ग हो गये हों। परन्तु ज्ञानतः ऐसा नहीं होने दिया गया।

कवि की भाषा की छटा और वर्णन की घटा का भी एक छोटा-सा उदाहरण देखिए— मेघनाद के वध का बदला लेने के लिए रावण निकलता है—

> ''बाहरिला रचोराज पुष्पक घारोही ; घर्घरिल रथचक निर्घोषे, उगरि विस्फुर्लिग; तुरंगम ह्रेषिल उल्लासे । रतनसम्भवा विभा, नयन घाँ घिया, घाय अग्रे, ऊषा यथा, एक चक्र रथे उँदेन घ्रादित्य जबे उदय घ्रचले ! नादिल गम्भीरे रच्नः हेरि रच्चोनाथे ।" इसका अनुवाद इस तरह किया गया है—

> > ''पुष्पक में बैठा हुन्ना रचोराज निकला ; घूमें रथ-चक्र घोर घर्घर-निनाद से , उगल कृशानु-कगा; हींसे हय हर्ष से । चौंघा कर न्नागे चली रत्नसम्भवा विभा , ऊषा चलती है यथा न्नागे उष्ण्रश्मि के , जब उदयाद्रि पर, एकचक्रस्थ में , होता है उदित वह ! देख रच्चोराज को रच्चोगण गरजा गभीर धीर नाद से ।''

कहीं कहीं, सुभीते के अनुसार, कोई बात कुछ फेरफार करके भी कह दी गई है। परन्तु मूल का भाव विगड़ने न पावे, इसका ध्यान रक्ला गया है। जैसे—

> "उत्तर करिला इन्द्र—हे वारीन्द्र सुते . विश्वरमे. ए विश्वे षो राँगा पा दुस्तानि

विश्वेर श्राकांचा मा गो ! जार प्रति तुमि

कृपा किर, कृपादृष्टि कर, कृपामिय ,

सफल जनम तार; कौन पुण्य बले

लिमल ए सुख दास, कह ता दासेरे ?"

इन पंक्तियों का अनुवाद इस तरह किया गया है—

''बोला तब वासव—हं सृष्टिशोमे. सिन्धुजे,

लिचम, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये

लोक-लालसा के लच्य हैं इस त्रिलोकी में ।

जिस पे कृपामिय, तुम्हारी कृपाकीर हो ,

होता हैं सफल जन्म उसका तिनक में ।

हे माँ, सुख-लाभ यह श्राज इस दास ने

पाया किस पुण्यबल से हैं. कहो. दास से ?"

मूल और अनुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी आशा है, भावों में कोई अन्तर न समझा जायगा।

''बड़ भालबासेन विरूपात्त लक्ष्मी रे।'' इसका शब्दार्थ होता है कि—विरूपाक्ष लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं। परन्तु अनुवाद किया गया है—

''लह्मी पर लाड़ है बड़ा ही विरूपाच का ।'' कहीं कहीं दो एक पद अपनी आर से भी जोड़ दिये गये हैं। जैसे— ''भूल गये भोलानाथ वै.से उसे सहसा !'' 'भोलानाथ' पद मूल का न होने पर भी कवि की वर्णन-शैली के प्रतिकृष्ठ नहीं।

> ए कथा सुनिले रुषिवे लंकार नाथ पडिष संकटे।

अनुवाद--

राषण सुनेगा, कुछ होगा, मैं बिपत्ति में पड़के न दर्शन तुम्हारे फिर पाऊँगी। अनुवाद में दर्शन न पाने की बात बुड़ जाने से अनुवादक की राय में सरमा के चरित का उत्कर्ष साधन हुआ है। अर्थात यदि तुम्हारे दर्शन करने को मिळते तो मैं संकट की भी परवा न करती।

नारिवं रजनी. मृढ़, श्रावरितं तोरे ।

इसका अनुवाद-

रात्रि-तम भी तुमे ढॅक न सकेगा ऋरे, रात्रिञ्चर-रोप से।

कहने की जरूरत नहीं कि अनुवाद का "रात्रिञ्चर-रोप से" मूल में नहीं। परन्तु उसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध है। जैसे समुद्र के सम्बन्ध में वड़वाग्नि और वन के सम्बन्ध में दवाग्नि अपेक्षित है उसी प्रकार 'रात्रि-तम' के लिए 'रात्रिञ्चर रोप' आवश्यक समझ कर जोड़ दिया गया।

बहुत डरते डरते एक आध जगह कोई कोई शब्द बदल भी दिया गया है। जैसे—तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के यह कहने पर कि मेघनाद की पतित्रता पत्नी प्रमीला लङ्का में प्रवेश करना चाहती है, आप या तो सुद्ध करें या मार्ग छोड़ दें; तब

> 'ंबोले रघुनाथ—सुनो तुम हे सुभापिते, करता श्रकारण विवाद नहीं मैं कभी।''

यहाँ मूल में 'सुभाषिते' के स्थान में 'सुकेसिनी' पद व्यवद्धत हुआ है। पाठक चाहें तो 'सुभासिते' के बदले 'सुकेसिनी' ही पढ़ सकते हैं।

इसी प्रकार मेबनाद के अस्त्रों के विषय में कवि की उक्ति है-

'पशुपति-त्रास श्रस्त पाशुपत-सम'

इसका अनुवाद होगा--

पशुपति त्रास श्रस्न पाशुपत-तुल्य हैं। परन्तु अनुवादक ने उसे इस प्रकार लिखा है—

पाशुपत से भी घोर घाशुगति घस्न हैं।

मधुसूदन जब कोई नया पैराग्राफ ग्रुरू करते हैं तब किसी चरण के प्रारम्भ से ही करते हैं। चरण के अन्त में ही उसे पूरा भी करते हैं।

उनके बाद रवीन्द्र बाबू प्रभृति छेलकों ने यह बन्धन भी नहीं रक्ला । आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पैरा ग्रुरू कर देने की चाल उन्होंने चला दी है। नमूने के तौर पर इस अनुवाद में भी दो-चार जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण—

''जितने धनुर्धर हैं. सब चतुरंग से सिंज्जित हों एक संग ! घोर रण्रारंग में श्राज यह ज्वाला—यह घोर ज्वाला भूलूँगा ,— भूल जो सकूँगा मैं !"

''सभा में हुत्रा शीघ्र ही दुन्दुभि-निनाद घोर''— ( इत्यादि )

जहाँ तक राक्षसों के साथ किन की सहानुभूति है वहाँ तक फिर भी सहन किया जा सकता है। परन्तु किन ने कहीं कहीं भगवान रामचन्द्र और लक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है। यह बात वास्तव में बहुत ही खलती है। थोंदे ही हेरफेर से यह दोष दूर किया जा सकता था। जैसे तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के चले जाने पर श्रीरामचन्द्र ने विभीपण से यह कहा है—

"\* \* \* मित्र, देख इस दूती की श्राकृति मैं भीत हुश्रा मन में, विसार के तत्त्वण ही युद्ध साज ! मूढ़ वह जन है छेड़ने चले जो इन सिंहियों की सेना को ; देखूँ चलो, मैं तुम्हारी भ्रातृ-पुत्र-पत्नी को ।"

इसके स्थान में यह कहा जा सकता था-

''\* \* मित्र, देख इस दूती का साहस प्रसन्ता हुई है मुफे मन में ; निश्चय ही सिंहिनी-सी वीर-नारियाँ हैं ये । देखूँ चलो, मैं तुम्हारी भ्रातृ-पुत्र-पत्नी को ।"

श्रीरामचन्द्र फिर कहते हैं-

"क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लोक में देखा-सुना मैं ने नहीं ! जागते ही रात का क्या मैं स्वम देखता हूँ ! सत्य कहो मुक्तसे मित्ररत्न. जानता नहीं मैं मेद कुछ भी ; चंचल हुन्ना हूँ मैं प्रपंच यह देख के !"

इन पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा सकती थीं-

''सचमुच हरय यह ष्ट्रद्भुत श्रपूर्व है। मित्र, ष्ट्रबलाएँ प्रबलाएँ दीखती हैं ये, मानों शत मूर्तियों से शूरता है प्रकटी! मेरे वीर-जीवन का बढ़ता विनोद है; देखता है मानों वह स्वम एक जागता।"

इसी प्रकार कुछ कुछ परिवर्तन कर देने से मर्यादापुरुषोत्तम की मर्यादा की रक्षा की जा सकती थी। परन्तु मान्य मित्रों की राय हुई कि परिवर्तन करने से किव का प्रकृत परिचय प्राप्त न हो सकेगा। किव को उसके प्रकृत रूप में ही हिन्दी प्रेमियों के सामने उपस्थित करना चाहिए। इसल्ए यह प्रयत्न नहीं किया गया।

पापी राक्षसों के प्रति किव का इतना पक्षपात देखकर जान पड़ता है, लङ्का का राजकिव भी मेघनाद-वध में वर्णित घटनाओं का ऐसा ही वर्णन करता। हम लोगों ने भारतवर्षीय किवयों द्वारा वर्णित ''राम-चिरतं बहुत पढ़ा-सुना है। राक्षसों के किव की कृति भी तो हमें देखनी चाहिए! रामभक्तों के इससे विरक्त होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए तो पहले से ही सन्तोप का कारण मौजूद है—

''भाव, कुभाव, श्रमस, श्रालस हू, नाम जपत मंगल दिसि दस हू।''

पर्यवसान में एक बात ध्यान में आती है। वह यह कि अनेक दोष रहने पर भी मेधनाद-वध काव्य अपनी विचित्र वर्णनच्छटा के कारण उत्तरोत्तर आदरणीय हो रहा है। इससे सूचित होता है कि अन्त में सर्वसाधारण गुण के ही पक्षपाती होते हैं। दोषों की ओर उनका आग्रह नहीं होता। यस, अनुवादक के लिए यहां एक भरोसे की बात है।

मधुर्दन के जीवनचरित लेखक श्रीयृत यागीन्द्रनाथ बसु, बी. ए.,
मधु-स्मृति नामक प्रन्थ के प्रणेता श्रीयृत नगेन्द्रनाथ साम एवं मेघनाद-वध काव्य के उभय टीकाकार श्री युत दीनानाथ सन्याल, बी. ए. और श्रीयृत ज्ञानेन्द्रमाहन दास के निकट अनुवादक बहुत ऋणी है। उन्हीं के प्रन्थों की सहायता से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो रही है। अतएब अनुवादक ही क्यों, समस्त हिन्दीसंसार उनका आभार स्वीकार करेगा।

निवेदन समाप्त करने के पूर्व अनुवादक अपनी त्रुटियों के लिए, नम्र भाव से, वार वार क्षमा-प्रार्थी है।

----श्रनुवादक ।

## माइकेल मधुसृद्न दत्त का

## जीवनचरित

[ लेखक--श्रीमान् पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ]

अभ्रंकषोन्मिषितकीर्तिसितातपत्रः

स्तुत्यः स एव कविमण्डलचक्रवर्ती ।

यस्यैच्छयैव पुरतः स्वयंमुजिहीते

द्राग्वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः ॥

-- श्रीकण्ठचरित ।

( अर्थात् — आकाशगामिनी कीर्ति को, अपने ऊपर, छत्र के समान धारण करने वाला वही चक्रवर्ति कवि स्तुति के योग्य है, जिसकी इच्छा मात्र ही से शब्द और अर्थ रूपी सेना, आप ही आप, तत्काल उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है।)

वङ्ग भाषा के विख्यात ग्रन्थकार वङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है—

"किव की किवता को जानने में लाभ है; परन्तु किवता की अपेक्षा किव को जानने से और भी अधिक लाभ है। इसमें सन्देह नहीं। किवता किव की कीर्ति है; वह हमारे हाथ ही में है; उसे पढ़ने ही से उसका मर्भ विदित हो जाता है। परन्तु जानना चाहिए कि जो इस कीर्ति को छोड़ गया है उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस प्रकार छोड़ा है।

"जिस देश में किसी सुकिव का जन्म होता है उस देश का सौभाग्य है। जिस देश में किसी सुकिव को यश प्राप्त होता है उस देश का और भी अधिक सौभाग्य है। जिनका शरीर अब नहीं है, यश ही उनका पुरस्कार है। जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, उनको यश कहाँ ? प्राय: देखा जाता है कि जो यश के पात्र होते हैं

उनको जीते जी यश नहीं मिलता । जो यश के पात्र नहीं होते, वहीं जीते जी यशस्वी होते हैं । साक्रेटिस, कोपर्निकस, गैलीलिओ, दान्ते इत्यादि को जीवित दशा में कितना क्लेश उठाना पड़ा ! वे यशस्वी हुए; परन्तु कब ! मरने के अनन्तर !"

बिकाश प्रायः मरने के अनन्तर ही होता है। जीवित दशा में ईर्ष्या, द्वेष और मत्मर आदि के कारण मनुष्य औरों के गुण बहुदा नहीं प्रकाशित होने देते। परन्तु मरने के अनन्तर रागदेष अथवा मत्मर करना वे छोड़ देते हैं। इसीलिए मरणोत्तर ही प्रायः मनुष्यों की कीर्ति फैलती है। यदि जीते ही कोई यशस्वी हो तो उसे विशेष भाग्यशाली समझना चाहिए। जीवित दशा में किसी के गुणों पर छुड्घ होकर उसका सम्मान जिस देश में होता है उस देश की गिनती उदार और उन्नत देशों में की जाती है। आनन्द का विषय है कि मधुसूदनदत्त के सम्बन्ध में ये दोनों बार्ते पाई जाती हैं। उनकी जीवित दशा ही में उनके देशवासियों ने उनका बहुत-कुछ आदर करके अपनी गुणग्राहकता दिखाई। और मरने पर तो उनका जितना आदर हुआ उतना आज तक और किसी वक्क-कित का नहीं हुआ।

मधुस्दन वाल्यावस्था ही से कविता करने लगे थे। परन्तु, उस समय, वे अँगरेजी में कविता करते थे; वँगला में नहीं। वे लड़कपन ही से विलास-प्रिय और श्रङ्कारिक काव्यों के प्रेमी थे। अँगरेजी कवि बाइरन की किवता उनको बहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे बहें प्रेम से पाठ करते थे। उनका स्वभाव भी बाइरन ही का-सा उच्छुङ्खल था। स्वभाव में यद्यपि वे बाइरन से समता रखते थे, तथापि बँगला काच्य में उन्होंने मिल्टन को आदर्श माना है। अँगरेज लोग मिल्टन को जिस दृष्टि से देखते हैं। मधुस्दन के ''मधनाद-वध'' को तुलना मिल्टन के ''पाराडाइज लास्ट'' से की जाती है।

मदुसूदन के समय तक बँगला में अमित्राक्षर छन्द नहीं लिखे जाते थे। इमारे दोहा, चौपाई, छप्पय और घनाक्षरी आदि के समान उसमें विशेष करके पयार, त्रिपदी और चतुष्पदी आदिक ही छन्द प्रयोग

किये जाते थे। लोगों का यह अनुमान था कि बँगला में अमित्राक्षर छन्द हो ही नहीं सकते । इस यात को माइकेल ने निर्मुल सिद्ध कर दिया। वे कहते थे कि बँगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अतएव संस्कृत में यदि इतने सरस और हृदयग्राही अमित्राक्षर छन्द लिखे जाते हैं तो बँगला में भी वे अवस्य लिखे जा सकते हैं। इसको उन्होंने भेघ-नाद-वध लिख कर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार के छन्दों में इस अपूर्व वीर रसात्मक काव्य को लिख कर मधुसुदन ने वंग भाषा के काव्य जगत में एक नये युग का आविर्भाव कर दिया। तब से लोग उनका अनुकरण करने लगे और आज तक वँगला में अनेक अमित्राक्षर छन्दीवद्ध काव्य हो गये। जब इस प्रकार के छन्द वँगला में लिखे जा सकते हैं. और बड़ी योग्यता से लिखे जा सकते हैं, तब उनका हिन्दी में भी लिखा जाना सम्भव है। लिखने वाला अच्छा और योग्य होना चाहिए। अभित्राक्षर लिखने में किसी विशेष नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती । इन छन्दों में भी यति अर्थात् विराम के अन्-सार ही पद-विन्यास होता है। वर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती हैं। भेद केवल इतना ही होता है कि पादान्त में अनुपास नहीं आता। बँगला में पयार आदि मित्राक्षर छन्दों के अन्त में शब्दों का जैसा मेल होता है, वैसा अमित्राक्षर छन्दों में नहीं होता । एक बात और यह है कि मित्राक्षर छन्दों में जब जिस छन्द का आरम्म होता है तब उसमें अन्त तक समसंख्यक मात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक ही सा विराम रहता है। परन्तु मधुमुदन के अमित्राझर छन्दों में यह बात नहीं है। वहाँ सब छन्दों का भङ्ग हो कर सब के यति विषयक नियम यथैच्छ स्थान में रक्खे गये हैं - यति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में पयार छन्द के अनुसार आठ और चौदह मात्राओं के अनन्तर यति है और किसी में त्रिपदी छन्द के अनुसार छः और आठ मात्राओं के अनस्तर यति है । इत्यादि ।

मधुस्दन दत्त की मृत्यु के २० वर्ष पीछे बाबू योगेन्द्रनाथ वसु, बी. ए. ने उनका जीवनचरित बँगला में लिख कर १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया। उस समय तक माइकेल का इतना नाम हो गया था और उनके ग्रन्थों का इतना अधिक आदर होने लगा था कि एक ही वर्ष में इस जीवनचरित की १००० प्रतियाँ विक गई । अतएव दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी । यह आवृत्ति १८९५ ई० में निकली । इस समय यही हमारे पास है । शायद शीघ ही एक और आवृत्ति निकलने वाली है । यह कोई ५०० पृष्ठ की पुस्तक है । इस पुस्तक की बिक्री का विचार करके बँगला भाषा के पढ़ने वालों का विचानुराग और उनकी मधुण्दन पर प्रीति का अनुमान करना चाहिये \*। इसी पुस्तक की सहायता से इम मधुण्दन का संक्षित्र जीवनचरित लिखना आरम्भ करते हैं।

बङ्गाल में एक यशोहर ( जेसोर ) नामक जिला है । इस जिले के अन्तर्गत कपाताक्ष नदी के किनारे सागरदाँडी नामक एक गाँव है। यही गाँव मधुपुदन की जन्मभूमि है। उनके पिता का नाम राजनारायण दत्त था । वे जाति के कायस्थ थे । राजनारायण दत्त कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकील थे। वे धन और जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न थे। उन्होंने चार विवाह किये थे ! उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने तीन वार और विवाह किया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहु विवाह की रीति बङ्गाल में प्राचीन समय से चली आई है। अब तक कुलीन गृहस्य दो दो, चार चार विवाह करते हैं । इस कुरीति के विषय में पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक बडी-सी पुस्तक लिख डाली है। मधुपूदन राजनारायण दत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए । उनकी माता का नाम जाह्नवीदासी था । वे खुलनियाँ जिले के कठि-पाडा निवासी बाबू गौरी वरण घोष को कत्या थीं। यह घोष घराना भी दत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय था । मधुमूदन की माता जाह्नवी पढी लिखी थीं । उनके गर्भ से, १८२४ ईसवी की २५ वीं जनवरी को मधुगुदन ने जन्म लिया।

मधुस्दन के पिता राजनारायण दत्त चार भाई थे। राजनारायण

<sup>\*</sup> थोड़े दिन हुए हैं कि माइकेल मधुस्दन दत्त के विषय में मधुस्मृति नाम का बँगला में और भी एक प्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यह कोई ९०० पृष्ठों में समात हुआ है।

सब भाइयों में छोटे थे। मधुस्दन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु वे पाँच वर्ष के भीतर ही मर गये। उनके और कोई बहन-भाई नहीं हुए। जिस समय मधुस्दन का जन्म हुआ, उस समय दत्त-वंदा विदेष सीभाग्यशाली था। चार भाइयों में सब से छोटे राजनारायण के मधुस्दन ही एक पुत्र थे। अतएव बड़े ही लाइ-प्यार से इनका पालन होता था। जो कुछ ये कहते थे वही होता था और जो कुछ ये माँगते थे वही मिलता था। यदि ये कोई बुरा काम भी करते अथवा करना चाहते थे तो भी कोई कुछ न कहता था। मधुस्दन की उच्हृङ्खलता का आरम्भ यहीं से—उनकी दौशवावरथा ही से—हुआ।

मधुस्दन सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कलकत्ते की सदर-दीवानी अदालत में वकालत करना शारम्म किया। मधुस्दन ने सहृदयता और बुद्धिमत्ता आदिक गुण अपने पिता की प्रकृति से और सरलता, उदारता, प्रेमपरायणता आदि अपनी माता की प्रकृति से सीखे। उनके माता-पिता बहें दानशील थे। दुःखित और दरिद्रियों के लिए वे सदा मुक्त-हस्त रहते थे। यह गुण उनसे उनके पुत्र ने भी सीखा। मधुस्दन जब कभी, किसी को, कुछ देते थे तब गिन कर न देते थे। हाथ में जितने रुपये-पैसे आ जाते, उतने सब, बिना गिने, वे दे डालते थे।

राजनारायण बाबू मधुसूदन को अपने साथ कलकत्ते नहीं ले गये। उन्हें वे घर ही पर छोड़ गये। वहाँ, अर्थात् सागरदाँडी की ग्राम-पाठशाला में मधुसूदन बड़े प्रेम से पढ़ने लगे। धनियों के लड़के प्रायः पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगाते; परन्तु मधुसूदन में यह बात न थी। वे बड़े परिश्रम, बड़े प्रेम और बड़े मनोयोग से विद्याध्ययन करते थें। उनकी माता ने विवाह के अनन्तर लिखना-पहना सीखा था। वे बँगला में रामायण और महाभारत प्रेम से पढ़ा करती थीं और अच्छे अच्छे स्थलों को कण्ठ कर लेती थीं। मधुसूदन जब बँगला पढ़ लेने लगे तब वे उनसे भी इन पुस्तकों को पढ़वातीं और उत्तम उत्तम स्थलों की किवता को कण्ठ करवाती थीं। मधुसूदन की काव्य प्रियता का यहीं से स्त्रपात हुआ समझना चाहिए। उनमें काव्य की वासना को उत्तेजित करने का मूल कारण उनकी माता ही हैं। क्रम क्रम से

मधुस्दन का प्रेम इन पुस्तकों पर बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि जब वे संस्कृत, फारसी, लेटिन, ग्रीक, अँगरेजी फेंच जर्भन और इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ प्रतीण हो गये, तब भी उन्होंने रामायण और महाभारत का पढ़ना न छोड़ा। जब वे किश्चियन हो गये और उन्होंने सब प्रकार अँगरेजी वेश-भूषा स्वीकार कर ली तब, उनके भदरास से लौट आने पर, एक वार उनके एक मित्र ने उनकों का शिदास कृत वँगला महाभारत पढ़ते देखा। यह देख कर उसने मधुस्दन से व्यङ्गच पूर्वक कहा— "यह क्या ! साहब लोगों के हाथ में महाभारत!" मधुस्दन ने हंसकर उत्तर दिया— "साहब हैं, इसलिए बया किताब भी न पढ़ने दोंगे ! रामायण और महाभारत इमको इतने पसन्द हैं कि उनको बिना पढ़े हमसे रहा ही नहीं जाता।"

मधुसूदन के गाँव में जो पाठशाला थी, उसके जो अध्यापक थे वे भी किवता-प्रेमी थे । उनको फारसी की किवता में अच्छा अभ्यास था। वे फारसी की अच्छी अच्छी किवताएँ अपने विद्यार्थियों से कण्ठ कराकर सुनते थे । मधुसूदन ने फारसी की अनेक किवताएँ कण्ठ की थीं। उनके काव्यानुराग का एक यह भी कारण है।

मधुस्दन को जन्मभूमि के प्राकृतिक सौन्दर्य ने भी उनका काव्यानुराग बढ़ाया था। हरे भरे खेत, सुन्दर कपोताक्ष नदी और नैसर्गिक सौन्दर्य ने उनके हृदय के किवत्व बीज को पछ्छिवत करने में सहायता पहुँचाई थी। सृष्टि सौन्दर्य की भाँति उनकी सङ्कीत प्रियता ने भी उनके हृदय पर अपना यथेष्ठ प्रभाव डाला था। दुर्गा-पूजा के अवसर पर उनके यहाँ खूब गाना-बजाना हुआ करता था। उसे सुन कर वे बहुधा गद्गद हो जाते थे।

जब मधुसूदन कोई १२-१३ वर्ष के हुए, तब उनके पिता उन्हें कलकत्ते ले गये। वहाँ खिदिरपुर में उन्होंने एक अच्छा मकान बनवाया था। कलकत्ते में मधुसूदन पिता के पास रहने लगे। पहले कुछ दिन खिदिरपुर की किसी पाठशाला में उन्होंने पढ़ा; फिर १८३७ ईसवी में उन्होंने हिन्दू कॉलेज में प्रवेश किया। इस कालेज में वे १८४२ ईसवी तक रहे। जिस समय उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अँगरेजी में इतनी ब्युत्पत्ति होगई थी जितनी बी. ए. परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी

को होती है। अँगरेजी-साहित्य में तो उन्होंने बी. ए. क्लास के विद्यार्थी से भी बहुत अधिक प्रवीणता शक्त कर ली थी। ६ वर्ष में वर्णमाला से ठेकर बी. ए. तक की शिक्षा प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। आज कल ६ वर्ष अँगरेजी पढ़ कर लड़कों को बहधा एक ग्रद्ध वाक्य भी अँगरेजी में लिखना नहीं आता । इन छः वर्षों में मधुसदन ने अपने से अधिक अवस्था वाले और ऊँची क्लासों में पढने वाले विद्यार्थियों को भी अतिक्रम करके प्रशंसा और उसके साथ ही छात्रवृत्ति भी पाई । कालेज में अनेक ग्रन्थ पढने के लिए उनका जैसा नाम था वैसा ही उत्तम अँगरेजी लिखने के लिए भी उनका नाम था। उनके बराबर अच्छी अंगरेजी और कोई लडका नहीं लिख सकता था। वे पहले गणित में प्रवीण न थे। उनको गणित अच्छा न लगता था। इसलिए उनको गणित-शास्त्र के अध्यापक समय समय पर, गणित में परिश्रम करने के लिए उपदेश दिया करते थे। एक बार उनके सह-पाठियों में न्यूटन और शेक्सपियर के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने लगा: और लोगों ने न्यूटन का पक्ष लिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मधुसूदन ने शेक्सपियर ही को श्रेष्ठता दी। उन्होंने कहा कि-"इच्छा करने से शेक्सिपयर न्यूटन हो सकता है; परन्तु न्यूटन शेक्सिपयर नहीं हो सकता।" उस दिन से वे गणित में परिश्रम करने लगे और थोड़े ही दिनों में गणित के अध्यापक के दिये हुए एक महा कठिन प्रश्न का उत्तर, जिसे क्लास में और कोई लडका न दे सका, देकर अपने कथन को यह कह कर पुष्ट किया कि "क्यों, चेष्टा करने से दोक्सपियर न्यूटन हो सकता है अथवा नहीं !"

मधुस्दन अपने पिता के अकेले पुत्र थे। घर में अदुल सम्पत्ति थी। अतएव लड़कपन ही से उनको व्ययशीलता के दोष ने घेर लिया। जैसे जैसे वे तहण होने लगे वैसे ही वेसे उनको वेष-भूषा बनाने, अच्छे-अच्छे कप पहनने, अलाद्य खाने और अपेय पीने की अभिलाषा ने अपने अधीन कर लिया। वे मनमानी करने लगे। अपने सहपाठियों के साथ वे मांस-मदिरा का स्वाद लेने लगे; एक एक मोहर देकर ऑगरेजी नाइयों से बास कटाने लगे और अपरिपक्त अवस्था ही में गौराक्क नारियों के प्रेम की अभिलाषा करने लगे। अँगरेजी किन लाई

बाहरन के समान युवा होते ही अतृप्त प्रेमिपिपासा के साथ भोगासिक और रूप-लालसा ने मधुस्द्न को प्रांस कर लिया। उस समय हिन्दू-कालेज के विद्यार्थी शराब और कवाब को सम्यता में गिनते थे। इस आचरण के लिए उनके अध्यापक भी बहुत कुछ उत्तर दाता थे। कालेज के अध्यापकों में डिरोजिओ और रिचार्डसन साहब आदि अध्यापक यद्यपि विद्या और बुद्धि में असाधारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे। उनकी दुर्नीति, उनकी उच्छृङ्खलता और उनकी संयमहीन वृत्ति का बहुत कुछ प्रभाव उनके छात्रों पर पड़ा। मधुस्द्न को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका अंतुर कालेज ही से उनके हृदय में उगने लगा था। स्वभाव ही से वे तरल-हृदय और प्रेमिपिपास् थे। बाहरन की उन्मादकारिणी शृङ्गारिक कविता ने, जिसे वे बड़े आप्रह और आदर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को और भी घूर्णित कर दिया। बाहरन के जीवनचिरत को पढ़ पढ़ कर मधुस्दन ने सुनीति और मिताचार की ओर पाठशाला ही से अवज्ञा करना सीख लिया।

सागरदाँड़ो में काशीदास और कृत्तिवास का पढ़ने, ग्राम-पाठशाला में फारसी के अनेक शेरों को कण्ठ करने और हिन्दू-कालेज में रहने के समय बाहरन आदि अँगरेजी कवियों की कविता का आखादवन करने से मधुसूदन को कविता लिखने की स्फूर्ति होने लगी।

बहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना आरम्म किया, परन्तु अँगरेजी में; बँगला में नहीं। अपने सहपाठी लड़कों के साथ बातचीत करने के समय भी वे कविता में बोलने लगे, पत्र भी कविता में, कभी कभी, लिखने लगे; और बाइरन का अनुकरण करके अनेक छोटी छोटी श्रृंगारिक कविताएँ भी वे लिखने लगे। कालेज में उनके एक परम मित्र थे; उनका नाम था गौरदास वैशाख। उनको अपनी कविताएँ मधुग्रूदन पायः भेंट करते थे। उनसे कोई किताब माँगते अथवा उनको कोई किताब लौटाते समय जो वे पत्र लिखते थे वे भी कभी कभी वे पद्य ही में लिखते थे। एक नमूना लीजिए,-—

Gour, excuse me that en verse My muse desireth to rehearse The gratitude she oweth thee,

I thank you and most heartily
The notion that my friend thou art,

Makes me reject the flatterer's art.

Here is your book;—my thanks too here,

That as it was, and these sincere.

Believe me, most amiable sir,

your most devoted Servant,

Kidderpore.

THE POET.

इस ॲंगरेगी पद्य के नीचे मधुमृद्रन अपने को अपने ही हाथ से 'किवि' लिखते हैं। इससे यह सिद्ध है कि बाल्यावस्था ही से उनको यह धारणा हो गई थी कि वे किव हैं। उनकी ॲंगरेजी शृङ्कारिक किवता का भी एक उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम यहाँ पर देते हैं:—

My Fond Sweet Blue-eyed Maid.

When widely comes the tempest on,
When patience with a sigh
The dreadful thunder-storm does shun
And leave me O' Love to die;
I dream and see my bonny maid;
Sudden smiling in my heart;
And Oh! she receives my spirit dead
And bids the tempest part!
I smile—I'gin to live again
And wonder that I live;
O' tho' flung in an ocean of paiu
I' ve moments to cease to grieve!
Dear one! tho' time shall run his race,
tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less.

"My fend sweet Blue-eyed A a d"!

$$\left\{ \begin{array}{c} 1 \text{ iddernore} \\ 26th \text{ warch } 1841. \end{array} \right\}$$
 M. S. D.

युवावस्था में प्रवेश करने वाले १० वर्ष के नग्युवक की यह शृङ्कारिक किवता है। इसे मधुमुदन ने "एक अरावन्दलाचनी" को उद्देश्य करके लिखा है। इसो छोटी अवस्था में वे उस समय के अँगरेजी समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी किवताएँ प्रकाशित कराते थे। यहाँ तक के विलायत की पत्रिकाओं तक में छण्ने के लिए वे क वता मेजते थे। इस उत्साह को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; अँगरेजी में किवता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए। हिन्दू कॉलेज की छात्रावस्था में मधुपदन ने लन्दन की एक प्रसिद्ध पिनका के सम्मादक को कुछ किवताएँ, छपने के लिए, भेजी थीं। भेजत समय सम्पादक को जो पत्र उन्होंने लिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएव इम उसे यहाँ पर उद्धृत करते हैं। वह इस प्रकार है—

To

The Editor of Bentley's Miscellany, London.

SIR,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my Juvenile muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage a pirants to 'Literary Fame', in luces me to commit myself to you. 'Fame' Sir, is not my object at present, for I am really conscious I do not deserve it; all that I require is encouragement. I have a strong conviction that a public like the British-discerning, generous and magnanimous—will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu college of Calcutta. I am now in my eighteenth

year,—'a child'—to use the language of a poet of jour land, Cowley, "in learning but not in age."

Calculta Kidderpore, October, 1842.

मधुसूदन की अँगरेजी में अशुद्धियाँ हों; उनकी कविता निर्दोप न हो, परन्तु यह सभी स्वीकार करेगे कि १८ वर्ष के नवयुवक के लिए अँगरेजी में इतनी पारदर्शिता होना आश्चर्य की बात है। आज कल इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीठा पास करने वालों को भी, यहुत प्रयत्न करने पर भी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृदय में विद्यमान होने पर भी, शायद ही मधुसूदन की ऐसी अँगरेजी कविता लिखना आदे। जब से मधुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया तब से अन्त तक उन्होंने बहुत ही मनोयोग से विद्याध्ययन किया। उनकी बुद्ध और धारणाशक्ति विलक्षण थी। उनको अपने सहपाठियों का उत्कर्ष कभी सहन न होता था। कलास में वे सब से अच्छे रहने का यज्ञ करते थे और उनका स्थान प्रायः सदैव ही ऊँचा रहता था। कालेज की पुस्तकों के सिवा वे बाहर की पुस्तकें भी पढ़ते थे; कविता भी करते थे; लेख भी लिखते थे; और माथ ही अपनी विलासप्रियता के लिए भी समय निकाल लेते थे। ये सब बातें उनकी असाधारण प्रतिभा और असाधारण बुद्ध का परिचय देती हैं।

कवित्वराक्ति मनुष्य के लिए अति दुर्लभ गुण है। कठिन परिश्रम अथवा देवानुग्रह के विना वह प्राप्त नहीं होती। किन्तु प्रकृति ने यह दुर्लभ राक्ति मधुग्रदन का मुक्तहस्त होकर दी थी। वे जिस समय जो भाषा पढते थे, उस समय उसमें, थोड़े ही परिश्रम से, वे कविता कर लेते थे। उनको इस बात का विश्वास था कि वे यदि विलायत जावें तो वे ऑगरेजी भाषा के महाकिव हुए विना न रहें यह बात उन्होंने अपने मित्र गौरदास को एक वार लिखी भी थी; यथा—

"I am reading Tom Moor's life of my favorite Byron. A splendid book upon my word. Oh! how should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which I am almost sure, I should be if I can go to England!"

उनकी इच्छा थी कि गौरदाम बाबू उनका जीवनचरित लिखें; परन्तु इम इन्छा को एक दूमरे ही सजन ने, उनके मरने के २० वर्ष पीछे, पूर्ण किया। इँगलेंड जाने की उन्हें लड़कपन ही से अभिलाषा थी। यह अभिलापा सफल भी हुई; परन्तु वहाँ जाने से उनको महाकिव का पद नहीं भिला। इभी देश में रह घर उनको महाकिव की पदवी मिली—यह पदवी धँगरेजी किवता के कारण नहीं, किन्तु बँगैला किवता के कारण भिली। विदेशी भाषा में किवता करके महाकिव होने की अपेक्षा मन्तुभाषा हो में इस जगन्मान्य पदवी का पाना विशेष आदर और प्रतिप्रा की बात है।

१८४३ ईसवी के आरम्भ में, मधुण्दन के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनको, पीछे से, अनेक आपदाएँ भोगनी पड़ीं। जिस समय वे हिन्दू-काण्ड में पहते थे, उस समय उनके भाँता-पिता ने उनका विवाह करना खिर किया। उनके लिये जो कन्या निश्चय हुई वह बहुत सुम्बरूप और गुगवनी थी। वह एक धनसम्पन्न जमींदार को कन्या थी। यह बात जब मधुण्दन को विक्ति हुई तब उन्होंने अपनी माना से साफ कह दिया कि वे विवाह न करेंगे; परन्तु उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। उनके पिता राजनारायण ने समझा, छंड़के ऐसा कहा ही करते हैं। जब विवाह के कोई २०-२२ दिन रह गये, तब मधुण्दन ने एक बड़ा ही अनुचित काम करना विचारा। उन्होंने किश्चियन धर्म को दीक्षा छेने का सङ्कल्प दृढ़ किया। यह करके उहींने अपने मित्र गौरदास बाबू को छिखा—

'बाबा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर किया है; परन्तु हम किसी प्रकार विवाह न करेंगे । हम ऐसा काम करेंगे जिसमें बाबा को चिरकाल दुःग्वित हाना पड़ेगा।" इसी समय, अर्थात् २० नवम्बर १८४२ की आधी रात को खिदिरपुर से उन्होंने गौरदास बाबू को एक और पत्र कॅंगरेजी में लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इंगलेड जाने का भी मक्कल्प बड़ी हदता से स्थिर किया; यथा—

You know my desire for leaving this country is too

firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it, in the course of a year or two more I must either be in E—D or cease "to be" at all;— Inte of these must be none!

'रार्य चाहे उदय होना भूल जावें; परन्तु इस देश को छोड़ने की क्लिंड हमारे हदय में अस्त नहीं हो सकती। वर्ष, दो वर्ष में या तो हम हैं-ड ही में होंगे या कहीं भी न होंगे।" मधुरादन ने इस हद सङ्कल्प को पूरा किया; परन्तु वर्ष-तो वर्ष में नहीं; कई वर्षों में।

मधुयदन का विलायत जाने और एक गौराङ्ग रमणी का पाणि॰ कहण करने की प्रवल इच्छा थी। किश्चियन होने से उन्होंने इम इच्छा का पूर्ण होना सहज ममझा। इसलिए अपनी परम स्नेहवती माता और पुत्रवल्सल पिता का घर सहसा परित्याग करके उन्होंने किश्चियन घर्मीपदेशकों का आश्रय लिया। उन्होंने मधुसदन को कुछ दिन फोर्ट-विलियम के किले में बन्द रक्खा, जिसमें उनसे बातचीत करके कोई उनको उनके सङ्कर्य से विचलित न कर दे। सब बातें यथास्थित हो जाने पर, १८४३ ईसवी की ९ वीं फेब्रुअरी को उन्होंने, अपने अविचार की पराकाष्टा करके, किश्चियन धर्म की दीक्षा लेली। उस समय से वे पधुस्दन दत्त के माइकेल मधुस्दनदत्त हुए। दीक्षा लेते समय उन्होंने नवना ही रचा हुआ यह पद गाया—

ľ

Long sunk in supertitious nights, By sin and Satan driven,— I saw not,—care not for the light That leads the Blind to Heaven.

II

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me;
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

ш

But now, at length, thy grace, O Lord! Bids all around me snine;

1 drink thy sweet-thy precious word—
I kneel before thy sarine!

ıν

I've broke Affection's tenderest ties For my blessed Savior's sake; All, all I love beneath the skies, Lord! I for thee forsake!

यह कविता यथार्थ ही धार्मिक भावां से पूर्ण है। प्रन्तु हृदय का जो उच्छ्वास उन्होंने इसमें निकाला है, वही उच्छ्वास यद उनहें स्थायी बना रहता ता क्या ही अच्छा हाता। उनकी यह धार्मभोकता और ईरवरप्रीति केवल क्षणिक थी।

किन्ध्यन होने के अनन्तर मधुण्दन ने विशल्स कालेज में प्रवेश किया। वहाँ वे काई ४ वर्ष लक रहे। इन चार वर्षों में उन्होंने माण-शिक्षा और कवितानुशीलन में अधिक उन्नित लाम की। परन्तु उनकी विद्या और बुद्धि की उन्नित के साथ साथ उनकी उन्हृङ्खलता भी वहाँ बढ़ती गई। हम यह नहीं कह सकते कि किश्चियन हाने ही से उनमें दुर्गुणों की अधिकता होगई और इसीलिए उनका आगे अनेक आफ्दाएँ मोग करनी पड़ीं। किमी धर्म की हम निन्दा नहीं करते। बाद यह है कि मधुस्दन के समान तरल-मित, अपरिणामदशीं और असंयह चित्त मनुष्य चाहे जिस समाज में रहे और चाहे जिस धर्म से सम्बन्ध रक्षे, वह कभी शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह न कर सकेगा।

मधुणुदन के किश्चियन होने से उनके माना पिता को अनन्त दुःख हुआ । उनकी माना तो जीते ही मृतक-मी हा गई । उसने भोजन-पान तक बन्द कर दिया । इसिलिए राजनारायण याबू यधुणदन को कभी कभी अपने घर बुलाने लगे । उन्हें देख कर उनकी माना को कुछ शान्ति मिलने लगो और वह किसी माँति अन्न-जल ग्रहण करके अपने दिन काटने लगी । मधुणुदन के धर्मन्युत हाने रहिमा उनके

माता पिता ने उनको धन की सहायता से मुहँ नहीं मोड़ा । वे उन्हें यथेच्छ धन देते रहे और उसे मधुन्दन पानी के समान उड़ाते रहे । कभी कभी धर आने पर मधुन्दन और उनके पिता से धर्म सम्बन्धी बादिवाद भी होता था । इस विवाद में मधुन्दन अनुचित और कटूक्तिपूर्ण उत्तर देकर पिता को कभी कभी दुःखित करते थे । इस कारण सन्तस होकर पिता ने धन से उनकी महायता करना बन्द कर दिया । विना पैसे के मधुन्दन की दुईशा होने छगी । उनके इष्ट मित्र, अध्यापक और धर्माध्यक्ष, काई भी उनके दुःखों का दूर न कर सके । किलकत्ते में उनकी सब कहीं अन्धकर दिखलाई देने लगा । उनके मन की कोई अभिलापा भी पूरी न हुई । न वे विलायत ही जा सके और जिन अगरेज रमणा पर वे उन्ध्य थे न वही उनको मिली । सब स्थोर से उनको निराशा ने आ घरा ।

मधुद्दन के साथ विशय कालेज में मदरास के भी कई विद्यार्थी पढ़ते थे। उनकी सलाइ से उन्होंने मदरास जाना निश्चय किया। कलकत्ता छेड जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण समझा। अतएव १८४८ ईमवी में उन्होंने मदरास के लिए प्रत्यान किया। वहाँ जाकर बनाभाव के कारण उनको अपने नूनन धर्म के अवलिम्बयों से सहा-यता के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उन्होंने उनको सहायता की। माता-पिता-हीन, दिरद्र, किश्चियन लड़कों के लिए वहाँ एक पाठशाला थी, उसमें मधुद्दन शिक्षक नियत किये गये। इस प्रकार धनाभाव सम्बन्धी उनका क्लेश कुछ कुछ दूर हो गया।

जन मधुपूदन हिन्दू कालेज में थे तभी से उनको कविता लिखने सौर समाचार पत्रों में उसे छपाने का अनुराग था। मदरास में यह अनुराग और भी बढ़ा। वहाँ क प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में उनकी कविताएँ प्रकाशित होने लगीं। इस निमित्त समाचार पत्रों वाले उनकी सहायता भी करने लगे। मदरास ही से मधुपूदन की गिनती प्रन्थ कारों में हुई। उनकी दो कँगरजी कविताएँ, जा पहले समाचार पत्रों में छपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इनमें से एक का नाम "कैपटिव लेडी" (Captive Lady) और दूसरी का पिनत्स आफ दि पास्ट" (Visions of the Past) है। इन

पुस्तकों के प्रकाशित होने पर मधुण्दन की गिनती अँगरेजी किवयों में होने लगी। केवल मदरास ही में नहीं, किन्तु विलायत तक के विद्वानों ने उनकी किवता को प्रशंमा की। परन्तु कलकत्ते के किसी किसी समाचारपत्र ने उनकी किवता की कड़ी आलोचना की। जैसा उत्साह उनको और और स्थानों से मिला वैसा कलकत्ते से नहीं मिला। कई लोगों ने तो उनकी पुस्तकों की समालोचना करते समय उनकी दिल्लगी भी उड़ाई।

मदरास में मधुग्दन की एक इच्छा पूरी हुई। वहाँ, नील का व्यापार करने वाले एक साहब की लड़की ने उनसे विवाह किया। परन्तु इस विवाह से उन्हें सुख नहीं मिला। विवाह हो जाने पर, कई वर्ष पीछे, उनका सम्बन्ध उनकी पत्नी से छूट गया। गृहस्थाश्रम में रहकर जो सहिष्युता, जा आत्मसंयम और जो स्वार्थत्याग आवश्यक होता है वह मधुग्दन से होना अमम्भव था। इसलिए इतना शीघ पति-पत्नी में विच्छेद हो गया। इसके अनन्तर मदराम के प्रेमीडेंसी कॉलेज के एक अध्यक्ष की लड़की से मधुग्दन का स्नेह हुआ और यथा समय उमसे उनका विवाह भी हो गया। यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दुःख की साथी रही।

मदरास में मधुपूदन वहां के एक मात्र दैनिक पत्र "स्पेन्टेटर" (Spectator) के सहकारी सम्पादक हो गये। पीछे से व्हां के प्रेसीडेंसी कॉलेज में उनको शिक्षक का पद मिला। सुलेख्यों और सुक्रवियों में उनका नाम हो गया। सब कहीं उनका व्यादर होने लगा। परन्तु इतना होने पर भी उनको शान्ति और निश्चित्तता न थी। उनका अनस्थिर चित्तः अयोग्य व्यवहार और अपरिमित व्यय उनको सदा क्लेशित रखताथा। रूपये की उनका सदा ही कभी बनी रहतीथी।

मधुण्दन ने अँगरेजी में यद्यपि बड़ी दक्षता प्राप्त की थी, तथापि उनको वँगला में एक साधारण पत्र तक लिखना न आता था। १८ आगस्ट १८४९ को उन्होंने अपने मित्र गौरदास का मदरास से एक पत्र मेजा। उसमें आप लिखते हैं—

"As soon as you get to is letter write off to father

to say that I have got a da ghter. I do no know how to do the thing in Bengali."

"इस पत्र को पाते ही पिता को लिख भेजना कि हमारे एक लड़की हुई है। इस बात को हम बंगला में लिखना नहीं जानते।" सो मंघनाद-वध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात कई रूप वर्ष की उम्र में, बँगला पत्र तक लिखना नहीं आता था।

मधुगुदन की वे दोनों अँगरेजी पुस्तकें, जिनके नाम हमने ऊपर लिखे है, यदापि अनेक विद्वानों का पसन्द आई और उनके कारण यद्याप मधुगदन का बडा नाम हुआ, तथापि कलकत्ते मे कहीं क**हीं** उनकी तीव समालोचना भी हुई । उनको देखकर मधुयुदन के मित्रो ने उन्हें बँगला में कविना करने की सलाह दी। उस समय कलकत्ते में शिक्षा समाज ( Education Council ) के समाण'त वेथून माहब थे। ये वही बेथून माहब थे जिनके नाम का कॉलेज अब भी कलकत्ते में वर्तमान है। अन्होंने मधुरुदन को एक पत्र लिखा। उसमे उन्होंने बँगला काव्य की हीनदशा की समालीवना की: और मध्यदन को यह सलाह ही कि अनके समान उत्साही कांव को अपनी ही भाषा में कांवता करके, उसे उन्नत करना चाहिए। यह शिक्षा केंवा उपदंश मध् दन को पसन्द अया और वे मातृभाषा के अनुशीलन के लिए तैयार हुए । उन्होंने मंस्का, योक और लैटिन इत्यादि भाषाएँ मीलना भार भ कर दिया । यह उन्होंने इमलिए किया जिसमें उनकी सहायता से वे बङ्गभाषा का परिमार्जित कर सर्वे । यह बात उन्होंने अपने एक पत्र में जा उन्होंने गौग्दाम बाबू का लिखा था, स्मष्ट म्बीकार की है । उन्होंने अपनी उन समय की दिनचर्या इस प्रकार रक्ष्वी थी-

> ६ से ८ बजे तक हेबू ८ से १२ ,, स्कल १२ मे २ ,, बीक २ से ५ ,, तिलीगू और संस्कृत ५ मे ७ ,, लैटिन ७ मे १० ,, टॅंगरेजी

प मा ११ थर मस्कूल ही में करते थे. क्यांकि उसके लिए

उन्होंने कोई समय नहीं रक्खा। दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घंटे स्कूल और ८ घंटे विश्रोम! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूल के लडकों में भी विरला ही करता है गा।

मधुणदन के मदरास जाने के ३ वर्ष पीछे उनकी माता का परले कवाम हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का । पिता के मरने पर मधुणदन की पैत्रिक सम्पत्त उनके आत्मीयों ने अपने अधिकार में कर ली । यह सम्पत्ति मधुसदन के कलकत्ते लौट आने पर और न्यायालय में कई सम्पत्ति मधुसदन के कलकत्ते लौट आने पर और न्यायालय में कई सम्योग चलाने पर उनकी मिली । उनके माता-पिता की मृत्यु और उनको स्थावर-जङ्गम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदाम बाबू ने उनका लिख भजा । अतः मधुसूदन महाश्चय, महाशय क्यों साहब, कोई ८ वर्ष मदरास में रह कर १८५६ की जनवरी में कलकत्ते लौट आये।

मध्यदन के कलकत्ता लौट आने पर थोड़े ही दिनों में उनको श्रीहर्ष रचित रत्नावली नाटक का जँगरेजी अनुवाद करना पडा । उस समय कलकत्ते के सभ्य समाज को पहले ही पहल नाटक देखने का चाव हुआ। इसलिए पाइकपाडा के राजा प्रतायचन्द्रसिंह और ईश्वरचन्द्रसिंह ने बेळगछिया में एक नाट्यशाला बनवाई । उसमे खेलने के िष्ण इन दंनों राजाओं की आज्ञा से पण्डित रामनारायण ने रतावली का बँगला अनुवाद किया । परन्तु यह समझ कर कि बँगला में खेल हाने से अँगरेज दर्शकों को बहुत ही कम आनन्द आवेगा; उन्होंने इस नाटक का शनुवाद अँगरेजी में किये जाने की इच्छा प्रकट की । उस समय के मभ्य समाज में गौरदास बाबू भी थे। उनकी सलाह से यह काम मधुएदन का दिया गया । मधुगुदन ने इस काम का बड़ी य स्थता से किया । थोदे ही दिनों में उन्होंने रवावली का अँगरेजी अनुवाद समाप्त करके पूर्वीक राजयुग्म का दिखलाया। उन्होंने तथा महाराजा यतीन्द्रमाहन ठाकुर आदि और भी कृतविद्य छ।गों ने ्रेसे बहुत पसन्द किया । राजाओं ने उसे अपने व्यय से छगया और मधुरूदन की उनके परिश्रम के बद र ५००) रुपये पुरस्कार दिया ।

इस प्रकार सब तैयारी हो जाने पर १८५८ इ० की ३१ जुलाई को बैलगळिया की नाट्यशाला में रजावली का खेल हुआ। खेल के समय और और धनी, मानी, अधिकारी और राजपुरुषों के सिवा बङ्गाल के छेटे लाट भी उपस्थित थे। नाटक का अभिनय बहुत हा उत्तम हुआ। वह इतना सुन्दर और हृदयग्राहो हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो मकता। उसे देख कर सब मामाजिक माहित हो गये। तब से मधुण्दन की प्रतिष्ठा का कलकत्ते में एत्रपात हुआ। वे प्रसिद्ध किव और प्रसिद्ध नाटककार गिने जाने लगे।

एक वार मधुयदन के मित्रों ने यह कहा कि बँगला में कोई समय नुकूल अच्छा नाटक नहीं है; यदि होता ता रहावली के खे उने की आवस्यकता न यो। इस रर मधुपुदन ने एक बँगला नाटक लिखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे सुन कर सब को आश्चर्य और कुतहल. दोनों हुए। यह वे जानते थे कि वँगला में एक पत्र लिखते जिनका सिर दर्द करने लगता था वह कहाँ तक बँगला नाटक लिखने में समर्थ होगा ! परन्त उस समय उन्होंने तना ही कहा कि 'प्रयन्न की जिए'। मधुद्दन ने जान लिया कि उनके मित्रों का इस बात का विश्वास नहीं है कि वे बँगला में नाटक लिख सकेंगे। अतएव उनके संशय का निवृत्त करने के लिए वे चुपचाप ''शर्मिश नाटक ' नाम की एक पुस्तक लिखने लगे। इस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने मित्रों का दिखलाया। उसे देख कर सब चिकत हो गये । जो मधुुदन 'पृथ्वी को प्र — थि— वी' लिखते थे, उनके इस रचना-कौशल को देख कर सबने दाँतों के नीचे उँगली दवाई । 'शर्मिष्ठा नाटक' में पण्डित रामनारायण इत्यादि प्राचीन नाटक-प्रणाली के अनुयायियों ने अनेक दोष दिखलाये। उन्होंने उसे नाटक ही में नहीं गिना। परन्तु नवीन प्रथा वालों ने उसे बहुत पत्तन्द किया । पाइकपाड़ा के राजपुरम और महाराजा यतीन्द्रमंहन ने उसे अभिनय के बहुत ही याग्य समझा । महाराजा यतीन्द्रमोहन ने तो उसमें अभिनय के समय गाने के लिए कई गीत स्वयं बनाये । पाइ हपाडा के दानों राजपुरुषों ने इसे भी अपने व्यय से छपाया और इस बार भो उन्होंने मधुयुदन को योग्य पुगस्कार दिया। १८५८ ई० में शर्मिष्ठा नाटक प्रकाशित हुआ और १८५९ के केप्टेम्बर में वह बेलगांख्या-नाट्यशाला में खेला गया। इसका भी अभिनय देख कर दर्शक वृन्द माहित हुए और उन्होंने मधुनूदन की सहस्र- मुख से प्रशंमा की ।

मधुसूदन की 'श्रामिष्ठा' पण्डितरामनारायण के पास समालोचना के लिए भेजा गई थी। रामनारायण ने उसमें बहुत कुछ फेरकार करना चाहा। इस विषय में मधुरदन गौरदास बाबू को लिखते हैं:—

I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil! I would sooner burn the thing.

"यदि दो चार फेर फार किये जार्ने तो कोई चिन्ता नहीं; परन्तु हमारे सभी वाक्यों को नये सिरे से लिखना ! कदापि नहीं; ऐसा ह ने देने की अपेक्षा हम उसे जला देना ही अच्छा समझते हैं।" मधुसूदन के समान उद्देग्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की की हुई काटकूट भला कब पतन्द आने लगी!

मधुमूदन का दूसरा नाटक "पद्मावती" है। यह नाटक उन्होंने प्रीक लोगों के पौराणिक इतिहास के आधार पर लिखा है। घटना-वैचित्र्य में "शिर्मिष्ठा" की अपेक्षा "पद्मावती" श्रेष्ठ है। परन्तु नाटकीय चित्र-चित्रण-मध्वन्ध में शिर्मिष्ठा की अपेक्षा इसमें मधुसूदन अधिकतर निषुणता दिखलाने में कृतकार्य नहीं हुए । 'पद्मावती' ही में पहले पहल उन्होंने अमित्राक्षर छन्दों का प्रयंग किया।

पाइक गड़ा के राजा वतापचन्द्र और ईश्वरचन्द्र जिम वकार मध्सूदन के गुणों पर मोहित थे, उसी वकार महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्पुरुषों ने मधुमूदन को अनेक प्रकार से महायता और उत्माह दिया। एक दिन महाराजा यतीन्द्रमोहन और मधुसूदनं में परस्पर इस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी बातचीत हुई—

मधुरदन — जब तक बँगला में अमित्राक्षर छन्दों का प्रयोग न होगा, तब तक, काव्य और नाटक-प्रन्थो की विशेष उन्नित न होगी।

महाराजा — बँगला की जैसी अवस्था है उसे देखने से उसमें हैं। खन्दों के होने की बहुत कम सम्मावना है।

मधुर्दन— हमारा मत अपयके मत से नहीं मिलता। चेष्टा करने से हमारी भाषा में भी अभित्राक्षर छन्द लाये जा सकते हैं।

महाराजा-फ़ेंच भाषा बँगला की अपेक्षा अधिक उन्नत है; उनसें,

भी ज़र ंसे छन्द नहीं हैं तब बँगला में उनका होना प्रायः असम्भव है ।

मधु दन—यह सत्य हः, परन्तु बँगला भाषा संस्कृत से उत्यन्न
हुई , सस्कृत मे अमित्राक्षर छन्द हैं, तब वे बँगला मे भी हो
सकत है।

इस प्रकार कुछ देर तक वाद-विवाद हुआ। अन्त मे मधुस्दन ने कहा—"यद इम स्वयं एक प्रन्थ अमिशाजर छन्दों में लिख कर आपका बतलाव तो आप क्या करेंगे?" इस पर महाराजा ने उत्तर दिया— "यद ऐमा हं।गा तो हम पराजय स्वीकार करेंगे और अमिशाक्षर छन्दों में रचत आपके प्रन्थ को हम अपने व्यय से छपवायगे।" यह बात मधुसदन ने स्वीकार की और वे अपने घर आये।

मधु "दन ने अपने 'पद्मावती नाटक' में ऐसे छन्दों का प्रयोग किया ही था; अब वे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ऐसे छन्दों मे लखने लगे। इसका नाम उन्होंने "तिलोत्तमा सम्भव काव्य" ग्वस्वा। थाडे ही दिनों में मधुणदन ने इसे समात करके महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर, **डा**ंट<sup>,</sup> राजे-द्रलाल मित्र और बाद्य राजनारायण बसु आदि की दिखलाया । देखते ही सब लग चिकत हा गये; मधुयुदन की सहर्ष धन्यवाद दंने लगे. और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काव्य मे अमित्राक्षर छन्दों की यं।जना करके मधुगुदन पूर्णरीति से कृतकार्य हुए हैं। महाराजा यतीन्द्रमोक्ष्त ने अपने बचन का पालन किया आर १८६० ईसवी के मे महीने में उन्होंने 'तिलोत्तमा सम्मव' को अपने व्यय से प्रकाशित कराया । इस काव्य को मधुणदन ने महाराजा यतीन्द्रमीहन ही को अर्पण किया । अर्पण करने के समय का एक फीटो (चित्र) भी लिया गया। मधुगुदन के हाथ का लिखा हुआ। यह काव्य अब तक महाराजा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसी समय से, अधु दन के द्वारा, बँगला में एक नवीन छन्द का प्रचार हुआ। इसी समय से बँगला भाषा का कवितालीत एक नवीन मार्ग से प्रवाहित डोने लगा।

िल त्तमासम्भव काव्य सुन्द-उपसुन्द के पौराणिक आख्यान का अवलम्बन करके रचा गया है। इसके कुछ अंश का अनुवाद मधु्दन ने अँगन्जा में भी किया है। किसी नई वात की होते देख लंग प्रायः कुचेष्टाएँ करने लगत हैं और भाँति भाँति से, भली-बुरी उत्तयों के द्वारा, अपने मन की मलनता प्रकट करते हैं। मधुसून भी इमके नहीं बचे। अमित्राक्षर छन्दांबद्ध तिलीत्तमासम्भव के प्रकाशित होने पर उन की अनेक कट्टियाँ सुननो पड़ो। लागो ने उन पर हास्य रसमयी किवताएं तक बनाई। परन्तु मधुस्दन ने इन नीच अन्तः वरण वालों की ओर भूक्षेर तक नहीं किया। उनके काव्य की डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र और बच्चू राजनारायण बसु आदि ने बहुत प्रशंसा की; जिसे पढ़ कर अनेक रासक जनों का चन उसकी अर आकृष्ट हो गया।

शर्मिश नाटक को रचना के अनन्तर और तिल त्तमासम्भव के प्रकाशित हं ने के पहुले मधुलदन ने दा प्रहसन भी लिखे हनको रचना उन्होंने १८५९ और १८६० ईसवी में की। इन प्रहस्तों में एक का नाम "एकई कि बले सभ्यता"— (क्या इसी को सभ्यता कहते हैं) और दूसरे का "बूड शालिकर घाडे रोंयां — (बुड्ढे शालिक पश्री की गरदन में रोयें) है। पहले में एक घनी वैष्णव के ऑगरेजो-शिक्षित पुत्र की उपहासास्पद सभ्यता का वर्णन है; और दूसरे में भक्तप्रसाद नामक एक तिलक और मालाधारी वृद्ध वक-धार्मिक का एक मुसलमान तहणी पर अनुराग और तज्जनित उसका उपहास वर्णन किया गया है।

इन दोनों प्रहसनों का अनुवाद हिन्दी में हो गया है। मधुर दन के दो नाटकों का भी अनुवाद हिन्दी में हुआ है। उनकी और पुस्तकों का भी चाहे अनुवाद हुआ हो; परन्तु हमने इतनों हा की देखा है। जिन नाटकों का अनुवाद हमने देखा है उनके नाम हैं— "कृष्णकुमारी" और "पद्मावती"। कृष्णकुमारी के विषय में हम आगे चलकर कुछ और कहेंगे। पद्मावती का उल्लेख पहले ही हो चुका है। इन नाटकों और प्रहमनों के अनुवाद बनारस के भारत जीवन प्रेस में छपे हैं। कृष्णकुमारी के अनुवाद बनारस के नाम-निर्देशपत्र (Title Pag:) पर मधुस्दन का नाम नहीं दिया; केवल इतना ही लिखा है कि "वङ्ग भाषा से शुद्ध आर्य भाषा में अनुवाद"। परन्तु भीतर, भूमिका और नाटक की प्रस्तावना में, मधुस्दन का नाम उन्होंने

<sup>\*ं</sup>शालिक≕ालगल, गलगलिया, गलार ।

दिया है। पद्मायती नाटक के अनुवाद वही हैं जो कृष्णकुमारी के हैं; परन्तु पद्मावती की प्रस्तावना में मधुसदन का नाम उन्होंने नहीं लिखा स्थोर न टाइटिड पेज हो पर लिखा। टाइटिड पेज पर वही पूर्वोक्त वाक्य हैं— 'बङ्ग भाषा से खुद्ध भाष्य भाषा में अनुवाद।" यह नाटकों के अनुवाद को बात हुई।

''क्या इसी का सम्यता कहते हैं'' इस नाम के प्रइसन में भी पद्मावती नाटक के समान मध्युदन का कहीं भी नाम नहीं है । उसके नाम-निर्देश-५४ पर अनुवादक महाशय ने केवल- वङ्ग भाषा से अनुवाद कियां 'इतना ही लिखा 😉 पात्रों के नाम जो मूल बँगला पुस्तक में हैं वही उन्होंने अनुवाद में भी रक्खे हैं। ''बुडडे शालिक की गरदन में रोये" नामक प्रइसन के अनुवाद में विशेषता है। उसका नाम रक्खा गया रे--''वृढ़े भुहँ मुहाँसे लोग देखे तमादो ।'' इस अनुवाद में न कहीं मधुरदन ही का नाम है और न कहीं यही लिखा है कि वह बँगला से अनुवादित हुआ है। नाम निईश-पत्र पर उलटा यह लिखा है कि अमुक अमुक की "हास्यमयी लेखनी से लिखित।" इसमें मूल पुस्तक के पानों के नाम भी बदल दिये गये हैं। भक्तवसाद के स्थान में नारायणदास, इनीफ गाजी के स्थान में मोला; गदाधर के स्थान में कलुआ आदि इस प्रान्त के अनुकूल नाम रव्ले गये हैं। जान पहता है, ये सब बातें भूल से अथवा भ्रम से हुई हैं; क्योंकि जिनको सब लोग हिन्दी लेखकों में आचार्य समझते हैं; और तूसरों को धर्मापदेश देना ही जिनके घर का वनिज है; वे जान-बूध कर दूसरे की वस्तु को कदापि अपनी न कहेंगे।

१८६१ ईसवी के लगभग मधुरदन ने चार प्रन्थ लिखे। मेघनाद-वध, कृष्णकुमारी प्रजाङ्गना और वीराङ्गना। इस समय मधुरु-दन की प्रतिभा का पूर्ण विकाश ममसना चाहिए। भाषा का लालिय, भाव का उत्कर्ष और गाम्भोर्थ तथा प्रन्थगत चिरत्र-समूह की पूर्णता आदि गुणों का विचार करने पर यही कहना पडता है कि मधुर्दन के लिखे हुए इसी समय के प्रन्थ उनकी प्रन्थावली में सब से श्रेष्ट हैं। क्रजाङ्गना, कृष्णकुमारी और मेचनाद-अध ये तीनों प्रन्थ मधुर्दन ने प्रायः एक ही साथ असरम्भ किये और प्रायः एक ही साथ समाप्त भी किये।

सम्भूदन के प्रन्थों में मेधनाद-वध सब से श्रेष्ठ है। यह काव्य रामाथण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। इसमें तीर-केसरी पधनाद की मृत्यु का प्रतिपादन हुआ है। इस काव्य के राखस प्राचीन राअरों के-से नहीं हैं। वे हमारे ही समान मनुष्य हैं। भेद इतना ही है कि मनुष्यों की अपेक्षा वीरत्व, गौरव, एश्वर्य और शारी कि बल अधाद में वे कुछ अधिक हैं। मेधनाद-वध के किय भी लभ्यो लम्बी पूँछ और बद्दे वालों वाले पशु नहीं हैं, वे भी साधारण मनुष्य ही हैं। राम और सीता भी ईश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधारण नरनारी-गण के समान सुला-दुःख-भागी और कर्मानुसार फल के भोग करने वाले कियत किये गये हैं। उनमें और मनुष्य में इतना हो अन्तर सकते थे।

भेषनाद-वध में सधुसुदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा दिखलाई है। इसमें उन्होंने अमित्राक्षर छन्दों की योजना की है। इस काव्य में सब ९ सर्ग हैं; और उनमे तीन दिन दो रात की घटनाओं का वर्णन है। यह वीर रस प्रवान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं वीर रस का इतना उत्कर्ष हुआ है कि पढ़ते पढ़ते भी क्यों के भी मन में उस रस का सञ्चार हो आता है। ऐसी विलक्षण रचना, ऐसा उद्धत भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और किसी अर्वाचीन काव्य में हों। इस काव्य में मेत्रनाद की पत्नी प्रमिला का चरित बडा ही मनोहर है । मध्सूरन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्कृष्ट कुसुम है । प्रमिला की कुलवर्धाचत कोमलता; पति के लिए उसका आत्मत्याग और वीरनारी की शोभा देने वाला उसका शौर्य अप्रतिम रीति से चित्रित किया गया है। इस काव्य के नवम रुगे में मधुमुदन ने करुण रस की भी पराकाश्वा दिखाई है । जिम प्रकार उनके वीर रमात्मक वर्णन में पढते समय पढ़ने वालों की भुजा फडकने लगती है। उसी प्रकार उनकी करुणरसात्मक उत्तियों को पढते समय आँस् निकलने लगते हैं। अशोक-वन में बठी हुई मूर्तिमती विरद्द-व्यथा-रूपिणी जानकी का और इमशान-शय्या के जपर, स्वामी के पैरों के पास बैठी हुई, नवीन विधवा प्रामला का चित्र देख कर कीन ऐसा पापाण हृदय है जिमके नेत्रों से अश्रुधारा न निकलने

हरों । बाबू रमेदाचन्द्र दत्त ने इस काव्य के सम्बन्ध में मधुल्दन की जो प्रशंसा की है, वह यथार्थ है । वे कहते हैं —

The reader, who can feel and appreciate the Sublane, will rise from a study of this great work with mixed sensation of veneratin and awe, with which few poets can inspire him, and will can idly pronounse the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and greatest tha have ever lived, like Vyas; Valmikion Kali as! Homer Dante or Shakespeare.

Literature of Bengal, page 176.

रभश बाबू कहते हैं कि स्वदेशियों में व्यास, वाल्मीकि अथवा कालिदास और विदेशियों में होमर, दान्ते अथवा शेक्सिपियर ही के समान विख्यात ग्रन्थकारों का स्थान मधुसूदन से ऊँचा है, अर्थात और कवि उनकी बराबरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे हैं।

ससार का नियम है कि प्रायः कोई वस्तु निर्दोष नहीं हाती; सब में कोई न कोई दोष होता ही है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में ठीक कहा है—

> ''प्रायेण सामग्रय विधौ गुणानां , पराङ्मुखी विश्वसुजः प्रवृत्तिः।''

अर्थात् — गुणों की सम्पूर्णता प्रायः कहीं नहीं पाई जाती।

मेघनाद वध भी निदोंष नहीं है। उसमें यह दोष है कि रामचन्द्र
और लक्ष्मण के चिरत की अपेक्षा मधनाद के चिरत का अधिक उत्कर्ष
वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण के कथन और कार्य्य में कहीं
कहीं भीरता तक का उदाहरण पाया जाता है। मधुपुदन ने आर्यवंशियों की अपेक्षा अनार्य राक्षसों का कई स्थलों में पक्षपात किया है।
उनके साथ उन्होंने अधिक सहानुभूति दिखलाई है। सम्भव है, आज
कल के समय का विचार करके उन्होंने बुद्धिपुरःसर ऐसा किया हो।

प्रकाश्चित होते ही मेघनाद-वध का वङ्गदेश में बड़ा आदर हुआ। बाबू कालीप्रसादसिंह, राजा प्रतापचन्द्र, राजा ईश्वरचन्द्र, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा यतीन्द्रमोहन आदि ने मिल कर मधुसदन का अभिनन्दन करने के लिए उनकी अभ्यर्थना की। नियत समय पर एक सभा हुई, जिनमें मधुप्दन को एक अभिनन्दन पत्र और एक चाँदी का मूल्यवान पात्र उपहार दिया गया। अभी तक मधुस्दन का प्रकाश्य रूप में सम्मान नहीं हुआ था; परन्तु आज वह भी उन्हें प्राप्त हुआ।

मेघनाद-वध की पहली आवृत्ति एक ही वर्ष में विक गई। उसे लोगों ने इतना पसन्द किया कि शोघ हो उसकी दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी। इस आवृत्ति में, किववर बाबू हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय ने एक सुदीर्घ समालोचना लिख कर प्रकाशित की। उसके अतिरिक्त बाबू राजनारायण वसु और डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र आदि ने उसकी समालोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित करके मधुसूदन का बहुत कुछ गौरव किया। इसलिए मधुसूदन, उस समय से, परम प्रतिष्ठित किवे हुए।

मधुस्दन का ब्रजाङ्गना-काव्य श्रङ्गाररस-प्रधान है। उसमें अठारह किविताएँ हैं। इन किविताओं में प्रायः राधिका का विरह वर्णन है। शृष्णकुमारी नाटक की कथा मधुस्दन ने टाइ साहब के राजस्थान से ली है। इस नाटक में किवि की शोको हीपक शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। यह बँगला भाषा में पहला विषादान्त नाटक है। संस्कृत के नाट्याचाय्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निपेध किया है। परन्तु मधुस्दन किसी विधि-निषेध के अनुसार चलने वाले किव न थे। और, कोई कारण भी नहीं कि विषादान्त नाटक क्यों न हों? यदि प्रकृति-विशेष का चित्र दिखलाना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है तो असका अन्त मुख्य में भी हो सकता है और दुःख में भी। बुरी प्रकृति वालों को अन्त में अवस्य ही दुःख मिलता है। अतएव नाटकों की रचना विषादान्त भी हो सकती है।

मदरास से कलकत्ते लौट आने पर मधुसूदन पुलिस की कचहरी में एक पद पर नियुक्त हो गये थे। वहीं वे अब तक काम करते थे। उनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुई। उनकी दूसरी स्त्री से उनको एक पुत्र था और एक कन्या। राजकार्य्य से, पुस्तकों की प्राप्ति से, और उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से जो कुछ अर्थांगम होता था उससे, एक मध्यवित्त रहस्थ के समान, उनके दिन व्यतीत होते थे।

इस समय वे बँगला भाषा के अदितीय लेखक समक्षे जाते थे। यद्यिष पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किसी बात का अभाव न था; परन्तु तिस पर भी, अभाष्य-वश, वे सुखी न थे। सुख, सांसारिक सामग्री पर अवलियत नहीं रहता। यह मन और आत्म-संयम ही पर विशेष करके अवलियत रहता है; परन्तु मन को संयत करना—उसे अपने अधीन रखना—मधुसूदन जानते हो न थे। अतएव मन की उच्छूक्क लता के कारण धन, जन और यश इत्यादि किसी बात ने उनको आनन्दित नहीं किया। उनका जीवन अशान्ति ही में बीतता रहा। उनकी ''आत्मविलाप'' मामक कविता इस बात की गवाही देती है कि उनका जीवन गम्भीर यन्त्रणाओं में पढ़ कर चक्कर खाता रहता था। ग्रन्थ-रचना में लगे रहने से मधुसुदन को उनकी मर्म-कृत्तक व्याथाएँ कम सताती थीं।

"वीराज्जना" काव्य को यद्यपि मधुस्दन ने "मेघनाद-वध" इत्यादि पहले के तीन प्रन्थों के साथ ही लिखना आरम्भ किया था; परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की । "वीराज्जना" गीति-काव्य है। प्रसिद्ध रोमन किव ओविद (Ovid) रिचत वीरपत्रावली (Heroic Epistles) को आदर्श मान कर मधुस्दन ने यह काव्य लिखा है। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक महिलाओं के पत्र हैं; अर्थात् यह पुस्तक मधुस्दन की पत्राकार काव्यरचना है। इसमें इतने पत्र अथवा विषय हैं—

१ - दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला।

२-चन्द्र के प्रति तारा।

३---कृष्ण के प्रति रुक्मिणी।

४-दशस्य के प्रति कैकेयी।

५--लक्मण के प्रति शूर्पनखा।

६-अर्जुन के प्रति द्रौपदी।

७--- दुर्योधन के प्रति भानुमती।

८-जयद्रथ के प्रति दुःशला ।

इस कविता का पद्मानुवाद इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया

९—शान्तनु के प्रति जाह्नवी। १०—पुरुरवा के प्रति उर्वशी। ११—नीलस्वज के प्रति जना।

यही इस काव्य के ग्यारह सर्ग हैं। इनमें से कोई सर्ग प्रेम-पत्रिका मय है; कोई प्रत्याख्यान-पत्रिकामय है; कोई स्मरणार्थ-पत्रिकामय है; और कोई अनुयोग-पत्रिकामय है। इस पुस्तक में तारा और शूर्पनस्ता आदि की प्रेम-भिक्षा जैसी द्ध्यद्वावक है, जाह्नवी की प्रत्याख्यान-पत्रिका भी वैसी ही कठोर है। "वीराङ्गना" में भी मधुसदन की प्रतिभा का पूर्ण विकाश देखा जाता है; यह काव्य भी उनके उत्कृष्ट ग्रथों में है। परन्तु इसके आगे मधुस्दन की प्रतिभा का हास आरम्भ हुआ। इसके बाद वे कोई अच्छा ग्रन्थ लिखने में समर्थ नहीं हुए। वाबू राजनारायण वसु के अनुरोध से मधुस्दन सिंहल-विजय नामक एक और काव्य लिखने खो थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये।

अपने मित्रों की सलाइ से मधुसदन ने पहले ही से कानून की कितावें देखना आरम्भ कर दिया था। अब, अर्थात् जून १८६२ ईसवी में उन्होंने--वैरिस्टर होने की इच्छा से-विलायत जाना निश्चय किया। एक विश्वस्त पुरुष को उन्होंने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का प्रबन्धकर्ता नियत किया। उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रुपया वह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछ उनके खर्च के लिए वह बिलायत भेजे। यह सब प्रबन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्होंने कलकत्ते से प्रस्थान किया। चलने के पहले, ४ जून को, उन्होंने अपने मित्र राजनारायण बाबू को एक पत्र छिखा। इस पत्र में उन्होंने यह बचन दिया कि विलायत जाकर भी वे अपनी स्वदेशीय कविता को न भूलेंगे; और प्रमाण की भाँति चलते चलते, पत्र के साथ ही, उन्होंने एक कविता भी भेजी। यह कविता उन्होंने अँगरेजी कवि लाई बाहरन की-"'My Native Land Good-Night!" इस पंक्ति की एत्र मान कर रची। इसका नाम है— "वङ्ग भूमि के ाति।" यह बहुत ही लिलत और हृदयग्राहिणी कविता है। यह लिख कर पत्र को समाप्त करने के पहले राजनारायण बाबू को मधुसुदन लिखते हैं-

Here you are, old Raj! -All that I can say is-

''मधुहीन करो ना गो तव मनः कोकनदें''

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life

I remain,

Ever your affectionate friend, MICHÆL M. S. DUTTA.

इस अवतरण में वँगला की जा एक उक्ति उद्भृत है, वह बहुत ही मनारम और सामयिक है। उसके द्वारा मधुल्दन अपने मित्र राजनारा-यण से कहते हैं कि अपने मनारूपी कमल में मधु की हीनता न होने देना; अथवा अपने मनामय कमल का मधुहीन न करना। इस उक्ति में 'मधु' शब्द के दो अर्थ हैं। मधु=पुष्परस तथा मधुलूदन के नाम का पूर्वार्द्ध। इसके द्वारा मधुलूदन ने राजनारायण से यह प्रार्थना की कि ''तुम हमें भूल मत जाना।''

१८६२ ईसवी के जुलाई महीने के अन्त में मधुसदन इँगलेंड में उपस्थित हुए और वैरिस्टरी का व्यवसाय सी वने के छिए ''ग्रेज इन' (Grey's Inn ) नामक संस्था में उन्होंने प्रवेश किया । जिस न्यवसाय में वे प्रवृत्त हुए वह उनके याग्य न था। उसमें उनका आन्तरिक अनु-राग न था। विना अनुराग किसी काम में प्रवृत्त हाने से जो फल होता है, वही फल मधुसुदन को भी मिला। किसी प्रकार वैरिस्टर इंकिर, दो वर्ष के स्थान में चार पाँच वर्ष विलायत रह कर, वे कलकत्ते लौट आये; परन्तु वैरिस्टरी के व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई। विलायत जाने में मधुसूदन का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ काल रह कर वे विदेशी भाषाएँ सीखें । यह उद्देश उनका बहुत कुछ सफल हुआ । अँगरेजी तो उनकी मातृभाषा के समान हो गई थी; उसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लैटिन, ग्रीक और पोर्चुगीज भाषाओं में विशेष विज्ञता प्राप्त की । इनमें ये विना किसी क्लेश के बातचीत करने और पत्र आदि लिख सकने लगे। फ्रेंच और इटालियन में तो वे कविता तक करने लगे। इन छः भाषाओं के सिवा संस्कृत, फारसी, हेब, तामिल, तिलैंगू और हिन्दी में भी उनको अल्पाधिक विश्वता थी । बँगला तो उनकी मातृभाषा ही थी। इस प्रकार इँगलैंड जाने से उनकी बहु भाषा- विश्वता बढ़ गई। अनेक विदेशी भाषाओं में उन्होंने लिखने-पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर ली। इस देश के विद्वानों में, जहाँ तक हम जानते हैं, किसी दूसरे ने इतनी भाषाएँ नहीं सीखीं।

इंगलेंड जाने से उनका भाषा-ज्ञान अवश्य बढ़ गया; परन्तु उसके साथ ही उनकी आपदाएँ भी बढ़ गईं। उनके प्रन्थों के समान उनका जीवन भी एक विषादान्त काव्य समझना चाहिए। कलकत्ते में, मदरास में, बिलायत में, सब≁कहीं, उनको दु:ख और परिताप के सिवा सुख और समाधान नहीं मिले।

मधुसूदन का इँगलेंड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का मुख कारण हुआ । जिन लोगों पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध आदि का भार अर्पण किया था, वे महीने-दो महीने में ही अपने कर्तव्य पालन से पराङ्मुख हो गये। न उन्होंने मधुसूदन ही को कुछ भेजा और न उनके कुटुम्ब के पालने के लिए उनकी स्त्री ही को कुछ दिया। अतएव उनकी स्त्री की बरी दशा होने लगी; निरन्न रहने तक की उसे नौबत आगई। जब उसने पेट पालने का और कोई उपाय न देखा तब लाचार होकर वह भी मधुसूदन के पास इँगलैंड जाने के लिए तैयार हुई। किसी प्रकार मार्ग के खर्च का प्रवन्ध करके, अपने पुत्र और अपनी कन्या की लेकर, मधुसूदन के जाने के एक वर्ष पीछे, वह भी उन्हीं की अनुगामिनी हुई । वह भी इँगलैंड में मधुसूदन के पास जा पहुँची । मधुसूदन पहले ही से रुपये पेसे से तंग थे; स्त्री के जाने से उनकी दुर्दशा का ठिकाना न रहा । वह दुर्दशा प्रति दिन बढ्ने लगी; बढ्ने क्या लगी, ''पाञ्चाली को चीर" होगई। विलायत का वास, चार मनुष्यों का खर्च; प्राप्ति एक पैसे की नहीं ! मधुमुदन ने कुछ रुपये वाबू मनोमोहन घोष से उघार लिये। ये भी उस समय वैरिस्टरी सीखने इँगलेंड गये थे । कुछ "प्रेज इन" के अधिकारियों से लिये; कुछ किसीसे, कुछ किसीसे। किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे । कलकत्ते को उन्होंने अनेक करुणोत्पादक पत्र लिखे; परन्तु वहाँ से एक पैसा भी न आया। उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रवन्धकर्ताओं से पाने थे: और उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से कोई १५००) रुपये साल की प्राप्ति थी। तिस पर भी मधुसूदन को बिलायत में "भिक्षां देहि" करना पडा ! "ग्रेज-इन'' के अधिकारियों ने उनकी, उनके ऋण और निर्धनता के कारण,

अपनी संस्था में आने से रोक दिया। कुछ काल के लिए मधुसूदन फ्रांस चले गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी और उनकी स्त्री लड़कों को अनाथालय का आश्रय लेना पड़ा !!!

जब मधुसूदन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने टुगा और जब उन्होंने अपने और अपने कुटुम्ब के बचने का और कोई मार्ग न देखा तब उन्होंने विद्यासागर का स्मरण किया । उनको उन्होंने एक बड़ा ही हृद्यद्रावक पत्र लिख कर अपने ऊपर दया उत्पन्न करने की उनसे प्रार्थना की और धन की सहायता माँगी । अपनी सब सम्पत्ति को बेंच कर १५०००) रुपये भेजने के लिए पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर को उन्होंने लिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया—

"I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only vidyasagar but Karunasagar also."

मधुसूदन की प्रार्थना सफल हुई । विद्यासागर ने करुणासागर होने का परिचय दिया । उन्होंने मधुसूदन को यथेच्छ द्रव्य भेज कर उनकी अकाल मृत्यु को टाला । मधुसूदन ने किसी प्रकार वैरिस्टरी के व्यवसाय का आज्ञापत्र लेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया ।

१८६७ ईसवी के मार्च महीने में मधुसूदन कलकरों लौट आये और हाईकोर्ट में वैरिस्टरी करने लगे। परन्तु इस व्यवसाय में उनकों सफलता नहीं हुई। गुष्क कानूनी वाद-प्रतिवाद में उनको चित्त नहीं लगा। न्यायाधीशों को उनके भाषण से सन्तोष नहीं हुआ। उनके कण्ठ का स्वर भी अच्छा न था। इन्हीं कारणों से वे वैरिस्टरी में छत-कार्यं न हुए। उधर पैत्रिक सम्पत्ति के विक जाने से उससे जो प्राप्ति थी वह बन्द हो गई; और इधर वैरिस्टरी न चलने से प्राप्ति का दूसरा मार्ग भी बन्द हो गया। पुस्तकों की विक्री से जो कुछ मिलता था उससे मधुसूदन के समान व्ययी मनुष्य का क्या हो सकता था। क्रम क्रम से उनका जीवन कण्टकमय होता गया।

योहप से लौट आने पर.६ वर्ष तक मधुसूदन जीवित रहे। इस मध्यान्तर में वे कोई विशेष साहित्य-सेवा नहीं कर सके । उनका समय प्रायः पेट को पालने ही के उद्योग में गया। परन्तु वे आजन्म किव थे; अतएव इस दुरवस्था के समय में भी, कुछ न कुछ, उन्होंने लिखा ही। एक तो उन्होंने अँगरेजी "ईसाप्स फेबल्स" की मुख्य मुख्य कथाओं के आधार पर कई नीतिमूलक किवताएँ लिखीं। उनकी रचना उन्होंने १८७० ईसवी में की। इस पुस्तक को समाप्त करके उसे पाठशालाओं में प्रचलित कराने की उनकी इच्छा थी। यदि पुस्तक पूर्ण हो जाती और उसका प्रचार पाठशालाओं में हो जाता तो मधुसुदन का धन-कष्ट कुछ कम हो जाता; परन्तु दुदेंव-वश पुस्तक ही नहीं समाप्त हुई। ग्रीक किव होमर कृत इलियड नामक काव्य को आदर्श मानकर मधुसुदन ने "हेक्टर-वध" नामक एक काव्य भी आरम्भ किया था; परन्तु इलियड के १२ सर्ग हो तक की कथा का समावेश वे अपने काव्य में कर सके; शेष भाग असमाप्त ही रह गया। "माया-कानन" नामक एक नाटक भी उन्होंने लिखना आरम्भ किया था; वह भी वे समाप्त न कर सके। उसका जितना अंश खण्डित था उसे बङ्ग देश की नाट्यशाला के अध्यक्षों ने पूर्ण करके मधुसूदन की मृत्यु के पीछे उसे प्रकाशित किया।

पाँच वर्ष तक मधुसूदन ने हाईकोर्ट में वैरिस्टरी की । परन्तु यथेच्छ प्राप्ति न होने से उनका ऋण बढ़ता गया । ऋण के साथ ही साथ उनके क्लेश की सीमा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वालों ने उनको बहुत तंग करना आरम्भ किया तब मानसिक यन्त्रणाओं से बचने के लिए मधुसूदन मद्य पीने लगे । क्रम क्रम से मद्य की मात्रा बढ़ने लगी । वह यहाँ तक बढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये । उनके मित्रों ने यथासम्भव उनकी सहायता की; परन्तु दूसरों के दान पर मधुसूदन का काम कितने दिन चल सकता था । उनको भोजन वस्त्र तक का कष्ट होने लगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक की नौबत आने लगी । इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और व्यय-शीलता नहीं छोड़ी । एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित को उनके पास कुछ कानूनी राय पूछने के लिए लाया । मधुसूदन ने राय दी; परन्तु फीस लेने से इन्कार किया । मित्र के मित्र से फीस कैसी ! इस समय मधुसूदन के घर में एक पैसा भी न था । उन्होंने उस मनुष्य से फीस ते। न ली; परन्तु अपने मित्र से पांच हपये अपनी स्त्री के लिए फीस ते। न ली; परन्तु अपने मित्र से पांच हपये अपनी स्त्री के लिए

उधार माँगे ! यह उनकी उदारता का जाजबल्यमान प्रमाण है !!! उदार तो ने इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण लेकर उसे देना नहीं जानते थे: और ऋण लेकर भी कपये की पानी के समान बहाते थे ! जब उनने नौकर और ऋणदाता पंसे के लिए उनके द्वार पर, और कभी कभी घर के भीतर भी कुलाइल करते थे, तब वे अपने कमरे में जाकर जर्मन और इटालियन कवियों की कविता का म्वाद लेते थे !

कुछ काल में मधुसुदन के रोग ने असाध्य रूप धारण किया। उनकी स्त्री भी, घर की विपन्न अवस्था और रोग आदि कारणों से. निर्बल और व्यथित हो चली । पथ्य-पानी का मिलना भी कठिन हो गया । जिस मधुसुदन ने लंडकपन में राजसीठाठ से अपने दिन काटे. उसका वस्त्र आभवण और वर्तन आदि ग्रहस्थी का सामान सब धीरे धीरे बिक गया। मधुमुदन की स्त्री का भी रोग बढ चला और उनका तो पहले ही से बढ़ा हुआ था। जब मधुएदन के मित्रों ने देखा कि उनके पास एक पाई भी नहीं है और घर में उनके मुहूँ में पानी डालने वाला भी के ई नहीं है; तब उन्होंने उनको अलीपुर के अस्पताल में पहुँचाया । वहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे मधुग्रदन की स्त्री ने इस लोक से प्रस्थान किया । उसकी मृत्यु का संवाद सुनकर मधुसदन को जो कष्ट हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी जो दुर्दशा हो रही थी वह मानों उनकी अविवेकता का पूरा प्रायश्चित्त न थी; इसीलिए ईश्वर ने शायद उनको यह पत्नी-वियाग रूपी दारुण दुखा मरने के समय दिया। इस दुःखाको उन्हें बहुत दिन नहीं सहना पड़ा १८०३ ईसवी की २९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परित्याग किया । ऐसे अद्वितीय वँगला काव का विषादान्त जीवन समाप्त हो गया ।

जिस समय मधुस्दन की मृत्यु हुई, उनके दो पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र मिल्टन और कन्या श्रामिष्ठा ने परलोक गमन किया। परन्तु उनके किनिष्ठ पुत्र अलवर्ट नपोल्लियन इस समय अफीम के माहकमें में कहीं काम करते हैं। मधुस्दन के अनन्तर उनके मित्रों ने उनकी संतान के पालन-पोषण तथा शिक्षण इत्यादि का यथाचित प्रबन्ध किया। उसमें कोई त्रुटि नहीं होने पाई।

मधुस्दन के मरने पर, १५ वर्ष तक, उनकी समाधि इत्यादि का

कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसम्बर को उनकी समाधि का संस्कार होकर उस पर एक स्तम्म खड़ा किया गया। इस कार्य्य के लिए वंगदेश के अनेक कृतिविद्य लोगों ने सहायता की। उस स्तम्म पर मधुसूदन ही की रची हुई किवता खोदो गई। वह किवता, मरने के दो तीन वर्ष पहले, मधुसूदन ने लिखी थी। उसे हम नागरी अक्षरों में नीचे उद्धृत करते हैं:—

"दॉड़ाओ पथिक-वर, जन्म यदि तव वङ्ग ! तिष्ठ क्षण काल ! ए समाधि-स्थले ( जननीर कोले शिशु लभये येमति विराम ) महीर पदे महानिद्रावृत दत्तकुलोद्भव कांव श्री मधुसूदन ! यशोरे सागरदॉडी कवतध तीरे जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामति राजनारायण नामे, जननो जाह्नवी। माइकेल मधुसूदन दत्त।" माइकेल का समाधिस्तम्भ

इसका शब्दार्थ हिन्दी में, पंक्ति प्रति पंक्ति इस प्रकार होगा—

'स्बड़े हो, पथिक-वर, जन्म यदि तव
वंग में, ठहरो थोड़ी देर ! इस समाधिस्थल पर

( माता की गोद में शिशु प्राप्त करता है जिस प्रकार विश्राम ) पृथ्वी के पद में (हैं ) महानिद्रावृत—

दत्त कुलोद्भव कि श्रीमधुसूदन !

यशोर में सागरदाँड़ी कवतत्त-तीर जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामित राजनारायण नाम, जननी जान्हवी !"

मधुस्दन का समाधिस्तम्म स्थापन करके उनके देशवासियों ने अपनी कृतश्वता प्रकट की है। जिसने वङ्गभाषा को अपनी अप्रतिम किवता से इतना अलंकृत किया, उसका, इस प्रकार, मरणोत्तर आदर होना, बहुत ही उचित हुआ। यों तो, जब तक बँगला भाषा का अस्तित्व है तब तक मधुस्दन की यशःपताका, सब काल, वङ्ग देश में फहराती रहेगी। उनके लिए समाधिस्तस्म आदि की विशेष आवश्यकता नहीं। उनका समाधि-स्तम्भ और उनकी प्रतिमा (Statue) उनके प्रन्थ ही है।

[ जुलाई, अगस्त १९०३ की सरखती से उद्भृत ]

## वंग भूमि के प्रति

"My Native Land Good night!"
Byron.

रहे दास की याद, पदों में यही विनय है मात ! साधन करने में ध्रानुकूल, हो जाने यदि मुक्तसे भूल, मधु-विहोन होने मत देना निज मानस-जलजात ॥

जो प्रवास में गात्र-गगन से जीव रूप नन्नत्र । खस जावे तो खेद नहीं, जहाँ जन्म है मृत्यु वहीं; जीवन-नद का नीर श्रनस्थिर रहता है सर्वत्र ॥

पर यम का भय मुक्ते नहीं है रक्लो यदि तुम याद ।
चींटी भी कब गलती है—
प्रमृत-कुग्रड में, पलती है
वही धन्य है जो नर-कुल का पाये स्मृति-प्रसाद ॥

पर किस गुण से, माँगूँ तुम से, मैं ऐसा श्रमरत्व ?

तो भी यदि तुम कृपा करो,
दोष भूल गुण हृदय धरो,
तो स्यामा, जन्मदे, सुवरदे, दो बस यही महत्व—

विकसित रहूँ सदा स्मृति-जल में, हो वह मेरा सदा ।
क्या वसन्त, क्या शरत्समय,
रह कर सदा सरस मधुमय,
रहता है प्रफुल्ल मानस में जैसे प्यारा पदा ।

# आत्म-विलाप

श्राशा की छलना में पड़ कर
मैंने क्या फल पाया हाय !
काल-सिन्धु की श्रोर जा रहा
जीवन का प्रवाह निरुपाय !
दिन दिन दूर जा रहे दोनों
श्रायुर्वल का है यह हाल ,
तो भी नहीं मिटा श्राशा का
नशा. श्रहो, हैसा जंजाल !

रे प्रमत्त मन, कय जागेगा ?

कय बीतेगी तेरी रात ?

यौवन-सुमन रहेगा कब तक
जीवन के उपयन में तात ?

दूर्वी-दल पर जल-कर्मा कब तक
मलमल होकर खिलता है ?

च्राम में जल-बुद्बुद् जल में ही
देख, निरन्तर मिलता है ॥

निशा-स्वम से सुखी सुखी है ?

जगता है वह रोने को ,

तिड़ता है तम मात्र बढ़ाती

पिथक-हिष्ट ही खोने को ।

मरुस्थली में तृषा बढ़ा कर

मृगतृष्णा लेती है प्राण ,

यों ही श्वाशा की छलना से

हो सकता है किसका त्राण ?

पहनी घाप प्रेम की वेड़ी
तुभे कौन फल मिला मला ?
हा ! ज्वलन्त ज्वाला पर मर कर
तू पतंग-सा कृद जला !
काल-जाल में फँसा घाप ही
कुछ भी देखा-सुना नहीं ;
रोता है घ्रबोध, घ्रब. फिर भी
मिल सकती है शान्ति कहीं ?

व्यर्थ श्रर्थ के श्रन्वेपण में

तूने क्या बाकी छोड़ा ?

उलटे काँटे लगे नाल के

जब तूने श्रम्बुज तोड़ा !

हर न सका मिण हाथ बढ़ा कर

काल फणी से डँसा गया ,
भूलेगा कैसे उस बिप की

ज्वाला ? मन, तू हँसा गया !

यशो-लाभ-लोभी हो चैठा

कितना वयस वृथा खोकर,
कुसुम काटने जाय कीट ज्यों

धन्ध गन्ध रस से होकर।
काट रहा है हाय! श्रमुच्चरण

वह मारसर्ज्य-गरल-दंशन,
यही श्रमिद्रा, श्रमाहार का
कष्ट सहन कर पाया यन!

मुक्ता फल लेने को धीवर
्रूबा करता है जल में ,
मुक्ताधिक वय फेकी तूने
काल-पयोनिधि के तल में !
खोया धन फिर से खबोध मन ,
लौटा देगा कौन तुभे !
खाशा की भाया में कितना
भूलेगा तू, वता मुमे !

# मेघनाद-वध और माइकेल

रामायण के एक अंदा को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। पर, किन ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही बातों का इसमें समावेश किया है। उनसे यह एक स्वतन्त्र काव्य बन गया है।

एक बात और भी है जो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की सहायक है। पाठक देखेंगे कि इसमें रावण का चरित्र यथेष्ट उज्वल भावों के साथ चित्रित किया गया है। कवि की उसके साथ डार्दिक सहानुभूति है; परन्तु इतना होने पर भी, रावण के उस अनाचार का निराकरण कैसे हो सकता था जिसके कारण उसका स**ं**श विध्वंस हुआ । कवि ने, आरम्भ में ही, एक छोटे वौक्य में कैफियत देने का प्रयत किया है। रावण सारा दोष शूर्पणखा के मत्थे मदता हुआ कहता है कि-"'किस कसाइत में तेरे दुःख से दुखी होकर पावक शिखा-रूपिणी जानकी को मैं अपने सोने के घर में लाया था !" रावण किस प्रकार सीता को अपने सोने के घर में लाया था, इसे सब जानते हैं। खैर, यह वाक्य शूर्पणखा को सम्बोधन करके कहा गया है: पर शूर्पणखा वहाँ उपस्थित न थी । मालूम नहीं, वह इसका क्या उत्तर देती । जान पडता है, कवि भी इस बात का निश्चय नहीं कर सका। क्योंकि आगे चल कर जब चित्राङ्कदा ने रावण को उपालम्भ देते हुए कहा कि-"राम को तुम देश-वैरी क्यों कहते हो ! क्या वह तुम्हारे सिंहासन के लिए लड़ रहा है ! तुम अपने ही कर्म्म-फल से अपने को हुवा रहे हो." तब रावण इसका कुछ उत्तर नहीं देता और इसी जगह इस दृश्य पर परदा गिर जाता है। रावण ने सीताजी के लिए जो पावकशिखा की उपमा दी है, वह ठीक ही है-

> प्रज्वित वन्हि पर-दार हुईं, सोने की लंका छार हुईं।

जो हो, किन के साथ इमको भी रावण से सहानुभृति है। इतना भेद अवस्य है कि उसमें प्रेम और आत्मीयता की जगह खेद और क्रोध के भाव विद्यमान हैं। इसका कारण चित्राङ्गदा के शब्दों में, ऊपर प्रकट हो चुका है।

शत्रुका कितनाही बड़ा वैभव और विक्रम हो, वह उसके विजेता के ही गौरव का बढ़ाने वाला होता है। रावण के वैभव और विक्रम का कहना ही क्या! किव ने उसका वर्णन भी खूब किया है। खेद इतना ही है कि राक्षस-परिवार के ऊपर अत्यधिक आकर्षित हो जाने के कारण वह भगवान रामचन्द्र के आदर्श की रक्षा न कर सका ! कहीं कहीं वह उचादर्श दीन होगया है। जिन्हें हिन्दू लोग ईश्वर का अवतार अथवा आदर्श वीर, आदर्श राजा और आदर्श गृहस्य मानते और जानते हैं उनमें भीरुता, दीनता और दुर्बलता का आरोप करना अनुचित है। किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का अधिकार कवियों को है, पर आदर्श को विकृत करने का अधिकार किसी को नहीं। किन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवन ही अनियमित और असंयत था। कवियों के स्वभाव में कुछ न कुछ उच्छृङ्खलता होती ही है। माइकेल का स्वभाव तो मानों उसीमें बनाया गया था। उन्होंने अपना कुटुम्ब छोड़ा, समाज छोड़ा, धर्म छोडा और धनी पिता के पुत्र होने पर भी बङ्गाल के इस अनुपम किव को अन्त में, दातव्यचिकित्सा-लय में अपना शरीर छोडना पडा। मधुसूदन के जीवन में सर्वत्र एक आवेग भरा हुआ था। यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी कविता के लिए सब दोषों को छिपा देने वाला विशेष गुण बन गया । इसी के कारण 'मेघनाद-वध' सदोष होने पर भी परम मनोहर काव्य है।

किव ने जहाँ जिस विषय का वर्णन किया है, वहाँ उसका चित्र-सा खींच दिया है। एक के ऊपर एक कल्पना-तरङ्ग का चमत्कार देखते ही बन पड़ता है। उपमाएँ यद्यपि सभी उपयुक्त नहीं हुई हैं पर उनकी कमी नहीं। उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशैली अविच्छिन्न धारा की तरह बहती हुई जान पड़ती है। वह पढ़ने वाले को आकण्ठ मम करके बरवस अपनी गति के साथ खींच ले जाती है। इस काव्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौत्हल बढ़ता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी कोध हो आता है और कभी कहणा से हृदय द्रवित हो उठता है। कभी आकाश की सैर करने को मिलती है, कभी पाताल की। कवि की पृथ्वी भी सोने की है। फिर कौन ऐसा सहृदय है जो मेधनाद-वध को पढ़कर मुग्ध न हो जाय ! सचमुच वङ्ग-भाषा भाग्यशालिनी है जिसमें माइकेल मधुसूदन दत्त जैसा कवि उत्पन्न हुआ है।

--मैथलीशरण गुप्त.

# परिचय और आलोचना

[ मूल लेखक---श्रोयुन यंगीन्द्रनाथ वसु, वी. ए. ]

मेघनाद-वध काव्य माइकेल मधुसूदन दत्त की प्रतिभा के पूर्ण विकास के समय की सबसे बडी और महत्वपूर्ण रचना है।

रामायण की एक घटना लेकर इस काव्य की रचना की गई है। परन्तु फिर भी इसमें बहुत-मो नई बातें हैं। इस काव्य के राक्षस वीभास प्रकृतिमय नर-भोजी नहीं। वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और शरीर-सम्पत्ति में साधारण मनुष्यों ने श्रेष्ठ होने पर भी वे मनुष्य ही हैं। आचार-व्यवहार और पूजा-पाठ में आयों से उनमें विशेष भिन्नता नहीं। वे शिव और शक्ति के उपसक हैं। सहगमन की रीति भी उनमें प्रचिछत है।

राक्षसों की तरह मेघनाद-वध काव्य के वानर भी मनुष्य हैं, बड़ी पूँछ और रोम वाले पशु नहीं। किव ने राम और सीता को भी इसमें अवतार रूप में नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये हैं। परन्तु साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उनमें कुछ विशेषताएँ हैं।

इस काव्य में कुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेंगी। पाश्चात्य किवयों— विशेष कर मिल्टन और होमर—का इसमें स्थान पर अनुशरण किया गया है। रामायण के आदर्श से इसका आदर्श भी भिन्न है। राम-लक्ष्मण की अपेक्षा राक्ष से पर किव की अधिक सहानुभूति पाई जाती है।

यह काव्य ९ सर्गों में विभक्त है और तीन दिन तथा दा रातों की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई हैं। परन्तु किव की अनुपम कल्पना-इक्ति के गुण से वे घटनाएँ दीर्घकाल्ल्यापिनी जान पड़ती हैं।

#### प्रथम सर्ग

प्रन्थ के आरम्भ में किव ने मिल्टन के आदर्श पर सरस्वती देवी की वन्दना करके अपने काव्य के वर्णनीय विषय का निर्देश किया है। इसके बाद राक्षसराज की सभा का मनोहर दृश्य पाठकों के सामने आता है। रावण के ऐश्वर्य का क्या कहना ? परन्तु तो भी उसे शान्ति नहीं। दूत के मुख से पुत्र की मृत्यु का हाल सुन कर वह कातर हो रहा है। उसी के दोष से सोने की लक्का छार-खार हो रही है। मधुसूदन ने बहुत निपुणता के साथ उसकी वेदना व्यक्त की है।

वीरबाहु की वीरगति का वर्णन अतीव उत्तेजना-पूर्ण है। उसे सुन कर रावण भी क्षण भर के लिए पुत्र-शोक भूल कर गौरवानुभव करने लगता है।

पुत्र को देखने के लिए उसका प्रासाद पर जाना एक सुन्दर चित्रपट-सा मालूम होता है। रणक्षेत्र में पढ़े हुए पुत्र को देख कर जो उद्गार उसने प्रकट किये हैं वे मर्मस्पर्शी और वीर पितृत्व के परिचायक हैं।

समुद्र-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध में तीव कटाक्ष किये हैं उनसे प्रकट होता है कि किस यन्त्रणा से उसका हुद्य जल रहा था। उनसे उसके हार्दिक भावों और विचारों का भी पूरा पता चलता है।

इसके बाद वह फिर सभा में आकर बैठता है। इसी समय वीरवाहु की माता चित्राङ्गदा सभा में प्रवेश करती है। बीर रस की तरह करण रस का वर्णन करने की भी किव की क्षमता अद्भुत है। इस खळ पर आरम्भ में ही उसका परिचय मिल जाता है। चित्राङ्गदा का एक मात्र रत चला गया। उसके रक्षण का भार रावण पर था, पर बह उसकी रक्षा न कर सका। अब चित्राङ्गदा को क्या उत्तर दे ! जिस दारुण यन्त्रणा से उसका हृदय जलता या उसीका उल्लेख करके वह रह जाता है—

> "एक पुत्र-शोक से हो व्यय तुम ललने , शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !"

> > इत्यादि ।

चित्राङ्गदा पुत्रशोकातुरा होने पर भी वीरमाता औह बीरपत्नी है। रावण उसे सान्त्वना देता है कि वीरों की तरह तुम्हारा पुत्र देशवैरियों को मार कर वीरगित को प्राप्त हुआ है; तुम्हें उसके लिये धोक करना उचित नहीं। सान्त्वना बहुत सुन्दर है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु उससे चित्राङ्गदा को सन्तोष नहीं होता। क्यों ! इसलिए कि क्या रामचन्द्र ने उसके देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी। या रावण ने जो उनकी पतिवता पत्नी का हरण किया था उसका बदला लैने के लिए। फिर राम देश-वैरी कैसे ! चित्राङ्गदा कहती है—

''हाय ! निज कर्म्मदोष से ही नाथ तुमने कुल को डुबाया श्रीर डूबे तुम श्राप भी ।"

सुशीतल वारिधारा हृदय में धारण करके भी कादम्बिनी जिस प्रकार वज्र निक्षेप करती है, पतिपरायणा स्त्री का हृदय स्नेहप्रवण होने पर भी अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीप्त अग्नि-शिखा निकलती है। चित्राङ्कदा के चिरत से इसका प्रमाण मिलता है। उसका चिरत वाल्मीकि रामायण में नहीं है; वह किव की निज की सृष्टि है। इसीके द्वारा किव ने रावण की अवस्था पर प्रकाश डाला है।

आत्मसंयम के प्रतिकृत ही रावण ने सीता का इरण किया था। परन्तु यथेष्ट दण्ड पाने पर भी उसे होश नहीं आता। पाप छिपाने की भ्रष्टित के समान पापाचार के समर्थन करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में बहुत पाई जाती है। इस अवस्था में औरों की तो बात ही क्या, वह अपनी आत्मा से भी वश्चना करने लगता है। घोर पापाचारी होने पर भी रावण विधाता से पूछता है—

''दारुण रे दैव, देख दोष मेरा कौन सा तूने यह रत्न हरा—''

जिस अग्रुभ घड़ी में वह सीता को हर कर ले आया था उसका स्मरण करके अपने को धिकार न देकर दैव पर आक्षेप करता है। अपनी भूल स्वीकार करने का साहस उसमें न था। अपने हृदय को वह दूसरे प्रकार से ही प्रवोध देता है। सारा दोष ग्रूपणखा के सिर भद कर उसीको अपने सर्वनाश का कारण समझने लगता है। किन्तु उसे उसकी भ्रान्ति बता देने की आवश्यकता थी। चित्राङ्गदा ने वही किया है।

शोक में समदुः खभागिनी पत्नी के साथ रोकर मनुष्य बहुषा सान्त्वना प्राप्त करता है। किन्तु अभागे रावण के भाग्य में वह भी न था। सहानुभूति के बदले उसे तिरस्कार ही मिलता था। उसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन सकता था। इसीलिए कहा गया है कि चित्राङ्गदा के चिरत ने उसकी अवस्था परिस्फुट की है।

चित्राङ्गदा के अन्तः पुर में जाने पर शोक और अभिमान है उत्तेजित रावण रण-सजा की आज्ञा देता है। वीरपुरी लङ्का वीरशूत्य हो चुकी है, इसलिए वह स्वयं ही युद्ध की तैयारी करता है। किंद युद्ध के आयोजन का सुन्दर वर्णन और उसी के साथ एक नये दृश्य की अवतारणा करके अपनी उद्भाविनी शक्ति का परिचय देता है।

वह दृश्य समुद्र-तल में कवरी-रचना कराती हुई वरुणानी का है। कवि का यह वरुणानी-चरित पुराणानुमोदित नहीं, होमर के थेटिश ( Thetis ) से मिल्टन ने अपने कोमस ( Comus ) की साबिता ( Sabrina ) का आदर्श ग्रहण किया है। उसीसे कवि ने वरुणानी-चरित की कल्पना की । समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विषय ग्रीक-Acoius and winds से और मुरला नाम सम्भवतः उत्तररामचरित से लिया गया है। लङ्कापुरी का ऐश्वर्य एवं राक्षसों का रणप्रयाण राजलक्ष्मी और मुरला की बातचीत में अच्छी तरह विन्नुत किया गया है। मेधनाद को वहाँ न देख कर मुरला उसके विषय में पूछती है और लक्ष्मी उत्तर देती है कि जान पड़ता है, वह पुरी के बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीला के साथ विहार कर रहा है। इसके बाद वह मुरला को बिदा करके मेघनाद के पास उसकी धाय का रूप धारण करके पहुँचती है। उसके मुहँ से वीरबाह की मृत्यु और रावण की रण-सजा का हाल सुन कर मेघनाद को आश्चर्य होता है। क्योंकि वह अपने प्रचण्ड बाणों से, रात्रि-रण में, शत्रुओं को मार चुका था। किन्तु घाय के शब्दों में "मायावी राम" मर कर बच गया, यह सन कर वह अपने को धिकारता है-

> "धिक है मुक्ते हा ! शत्रु घेरे स्वर्णालंका हैं , श्रीर बैठा हूँ मैं यहाँ नारियों के बीच में ।"

इसके बाद वह अपना रथ लाने की आज्ञा देकर वीर-वेष है सिजित होता है। जिस समय वह वीरदर्प से रथ पर सवार होने लगता है, उसको प्रेयसी पतिव्रता पत्नी प्रमीला आकर उसके दोनों हाथ पक्ष लेती है। भावी अमङ्गल का जो मेघ मेघनाद के अदृष्टाकाञ्च में घिर रहा था मानों साध्वी के दृदय में पहले से ही उसकी छाया पड़ रही थी। हसी से वीर-पत्नी और वीराङ्गना होने पर भी वह होमर के हेक्टर नामक वीर की पत्नी एन्ड्रोमेकी (Andromache) के समान कातर होकर स्वामी से कहती है—

"\* \* \* प्राण्नाथ, इस दासी को छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण् ये धारण करूँगी किस माँति मैं प्रभागिनी ?"

परन्तु सचा वीर मेघनाद उसके आँसुओं की ओर हक्पात भी नहीं करता। जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छ मानव राम के साथ संग्राम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से प्रेरित ही कर वह प्रमीला को सान्त्वना देकर चला जाता है। आकाशमार्ग से उसे आते देल कर राक्षस सेना आनन्द-नाद करती है। पुत्र पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता है—

"\* \* \* \* तात. मैंने है सुना—
रण में मर के भी है राघव नहीं मरा ?
जानता नहीं मैं यह माया; किन्तु खाजा दो,
कर दूँ निर्मूल मैं समूल उसे खाज ही।"

इत्यादि

किन्तु रावण को उसे आज्ञा देने का साहस नहीं होता। अवस्था विशेष से मनुष्यों की प्रकृति भी बदल जाती है। नई आशा और नये उत्साह से अनुप्राणित मेघनाद और शोक-जर्जर एवं निराशाग्रस्त रावण के व्यवहार में इसी से बहुत भिन्नता दिखाई देती है। बङ्गाल के कविवर हेमचन्द्र ने "वृत्रसंहार" नामका एक महाकाव्य लिखा है। उसमें हुत्रासुर का पुत्र रुद्रपीड़ जब युद्ध में जाने की आकांक्षा प्रकट करता है तब वृत्रासुर उससे कहता है—

''रुद्रपीड, जो हो श्रमिलाषा तुम्हे यश की पूर्ण करो, बाँध यशोरशिमयाँ किरीट मैं; चाहता नहीं हूँ मैं तुम्हारी यशोदीप्ति को हरना. यशस्वि पुत्र. जाके ध्याप युद्ध में । धन्य हुए तीनों लोक में हो तुम, श्रीर भौ धन्य हो बढाके वत्स. कीर्ति निज कुल की ।"

किन्तु मर्म्मपीडित राक्षसराज अपने पुत्र से कहता है-

"\* \* \* \* इस काल-रण में तुम्हें वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता। मुभ पर वाम है विधाता । कब किसने पानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ? किसने सना है. लोग मर कर जीते हैं ?"

वृत्र और रावण दोनों ही त्रिलोक विजयी हैं। किन्तु अवस्था के पार्थंक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो रही है। इत्र सीभाग्य-लक्ष्मी की गोद में प्रतिपालित हो रहा है। शोक या निराशा का उसे कभी अनुभव ही नहीं हुआ । जिस उत्साह से वह पुत्र की युद्ध में जाने की आज्ञा देता है, निराशापीडित रावण को वह उत्साह नहीं। इसीसे वह सामान्य मनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध में जाने की आशा देता हुआ हरता है। किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वह वीरदर्प से कहता है-

> ''क्या है वह ज़ुद्र नर, डरते हो उसको तुम हे नृपेन्द्र ? इस किंकर के रहते जाश्रोगे समर में जो फैलेगा जगत में तो यह कलंक पिता, वृत्रहा हँसेगा हा ! रुष्ट होंगे श्रिप्तदेव । राघव को रगा में मैं दो वार पहले हरा चुका हूँ हे पितः , एक वार घार मुभे छाज्ञा दो कि देखूँ मैं . बचता है वीर इस वार किस यत्न से ?"

जिस बल से मदमत्त मातङ्ग ग्रुण्ड द्वारा विशालकाय वनस्पित को पकड़ कर खींचता है, मेधनाद के हृदय का यह उत्साह उसी पाशव बल से उत्पन्न है। किन्तु राक्षसराज समझ चुका है कि जिस दशा में वह पड़ा है उसमें पाशवबल से विजय की आशा नहीं। होती तो पहले ही विजय हो चुकी होती। ऐसा होता तो कुम्मकर्ण जैसा वीर क्या युद्ध में मारा जाता! वह मन ही मन समझ रहा है कि उसके पापाचार से कुद्ध होकर विधाता ने लङ्कापुरी के विनाश करने को हाथ बढ़ाया है। ऐसी दशा में देवानुग्रह के बिना और गित नहीं। इसीसे वह मेधनाद से कहता है कि यदि तुम्हें लड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इष्ट देवता का पूजन करके तब राधव से लड़ना। अब संध्या भी होगई है। मैं तुम्हें सेनापित के पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ।

इसके बाद वह यथाविधि मेघनाद का अभिषेक करता है। वन्दीनन आनन्द-गीत गाते हैं। वह गीत बहुत ही समयोचित और आशा-पूर्ण है। इसी स्थान पर पहला सर्ग समाप्त होता है।

### द्वितीय सर्ग

दितीय सर्ग का अभिनयक्षेत्र सुरलोक है और देव एवं देवीगण उसके अभिनेता हैं। रामायण में श्रीरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भी लक्कायुद्ध में देवताओं ने उनकी प्रत्यक्ष सहायता कि वा सहकारिता नहीं की। होमर के हिलयड काव्य का अनुकरण करके मधुसूदन ने मेघनाद-वध में देवताओं से अभिनय कराया है। महादेव और पार्वती के अनुप्रह से लक्ष्मण के लिए इन्द्र कर्तृक अजेयास्त्र लाम दितीय सर्ग का वर्णनीय विषय है। मधुसूदन की प्रतिभा इस सर्ग में वाल्मीकि की अपेक्षा होमर द्वारा ही विशेष अनुप्राणित है। ग्रीक पुराणों के जूपिटर और उनकी पत्नी इसमें महादेव-पार्वती के रूप में परिकल्पित हुए हैं और सौन्दर्य की अधिष्ठात्री देवी आफ्रोदिति (Aphrodite) एवं निद्रा-देव समनस (Sombus) यथाक्रम से रित और कामदेव का स्थान अधिकृत किये हुए हैं।

आरम्भ में सन्ध्या का मनोहर वर्णन है। उसके बाद स्वर्ग का सुन्दर दृश्य सामने आता है। उसमें भी ग्रीक स्वर्ग की छाया पड़ रही है। इन्द्र देवताओं के साथ आनन्द-सभा में विराजमान है। ऐसे ही

समय में रक्ष:कुल राजलक्ष्मी वहाँ आकर मेघनाद के अभिषेक की सूचना देती है। यदि मेघनाद निकुम्भला-यज्ञ पूरा करके युद्ध में प्रवृत्त होगा तो रामचन्द्र की रक्षा असम्भव हो जायगी। इसे सुनकर इन्द्र बहुत उद्धिम होता है और इन्द्राणो को साथ छेकर इर-पार्वती के पास कैलास पर्वत पर जाता है। यहाँ मधुसदन ने कैलास का अच्छा वर्णन किया है। परन्तु देव-चरित चित्रित करने में टैसो और मिल्टन प्रभृति पाश्चात्य कवियों ने जो भूल की है, मधुसूदन भी उसी प्रमाद में पड गये। देव और मानवीय भावों के एकत्र समावेश से उनकी देव-प्रकृति-वर्णना स्थान स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है। देवराज और शची देवी दोनों ने पार्वती से रामचन्द्र की रक्षा करने की प्रार्थना की । किन्तु पार्वती ने कहा कि राक्षसकुल देवादिदेव महादेव से रक्षित है। वे इस समय तपस्या में मम हैं। इसीसे लङ्का की यह दुर्दशा है। मैं कैसे रावण का अनिष्ट कर सकती हूँ। इसी समय वहाँ सुगन्ध फैल जाती है, शङ्क, धन्टा आदि की ध्वनि छा जाती है और दुर्गा का आसन डोल उठता है। थार्वती विस्मित होती हैं। विजया सखी गणना करके उन्हें बताती है कि रामचन्द्र लङ्का में तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। भक्तवत्सला का हृदय द्रवित हो जाता है। वे थोगासन शृङ्क पर महादेव के पास जाने के लिए तैयार होती हैं। सीन्दर्य की अधिष्ठात्री देवी रित उनका शृङ्कार कर देती है। मोहिनी रूप धारण कर और महादेव की समाधि भक्क करने के लिए कामदेव को साथ लेकर वे महादेव के पास जाती हैं।

दितीय सर्ग की यह सब घटना रामायण में नहीं पाई जाती। इलियड के चौदहवें सर्ग के साथ कुमार सम्भव के तीसरे सर्ग का संमिश्रण करके मधुसूदन ने यह कल्पना की है। इलियड के चौदहवें सर्ग में होमर ने खिखा है कि ट्रायवासियों पर ज्यिटर का अनुग्रह देख कर एकान्त ईश्वर परायणा जूनो कौशल पूर्वक कार्य्यसाधनार्थ मनोहर वेष-भूषा और वीनिस का विश्वविमोहन कटिबन्ध धारण करके आइड़ा (Ida) पर्वत पर ज्यिटर के पास गई। ज्यिटर पत्नी का मोहन रूप और वेष-भूषा देख कर उसके आलिङ्गन-पाश में बद्ध होकर उसी दशा में निद्रित हो गया। कुद्ध स्वभाव वाली जूनी ने यही उपयुक्त अवसर समझ कर अभागे ट्राय वासियों का सर्वनाश संघटित किया था। इलियड की इसी

घटना के साथ दुमारसम्भव के मदन-दहन कृत्तान्त को परिवर्तित रूप में मिला कर मधुसदन ने मेघनाद-वध के दूसरे सर्ग की रचना की है। किन्तु खेद की बात है कि वे कुमार-सम्भव के गौरी-शंकर की मर्थादा की उपलब्धि न कर सके। गेघनाद-वध के गौरीशंकर ग्रीक पुराण के कामुक जूपिटर और जूनो की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने कुमार-सम्भव में उनका जो महान चित्र अङ्कित किया है, मधुसदन के ग्रन्थ में उसकी छाया भी नहीं पाई जाती। महादेव जिस समय ध्यान-मग्न होते हैं उस समय सहस्र कामदेव भी उनकी तपस्या में विष्न नहीं खाल सकते। कुमारसम्भवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा उनका तपोभङ्ग नहीं कराया। उनके कथानुसार उस समय शिवजी ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। उस समय पार्वती उनकी पूजा के लिए वहाँ आई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया—

''पावे तू ऐसा पति जिसने देखी नहीं श्वन्य नारी।''

( - कुमारसम्भव सार )

उसी समय कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा। कालिदास का अङ्कित शिवजी का चित्र जैसा महान है वैसा ही स्वाभाविक है। कामदेव के प्रहार करने पर उनकी अवस्था जो कालिदाम ने लिखी है उसका अनुवाद नीचे कुमारसम्भवसार से उद्भृत किया जाता है—

''राकापित को उदित देख कर चुच्घ हुए सिललेश-समान , कुछ कुछ धैर्थ-हीन हो कर के संयमशील शम्मु भगवान— लगे देखने निज नयनों से सादर, सामिलाष, सस्नेह , गिरिजा का विम्बाधरधारी मुखमगडल शोभा का गेह ॥'' ''महाजितेन्द्रिय थे इस कारण महादेव ने तदनन्तर , श्रपने इस इन्द्रिय-चोभ को बल पूर्वक विनिवारण कर । मनोविकार हुश्रा क्यों, इसका हेतु जानने को सत्वर , चारों श्रोर सघन कानन में ग्रेरित किये विलोचन वर ॥''

कुछ कुछ धैर्यहीन होकर और बल पूर्वक विनिवारण कर में कितना कठोर आत्मसंयम भरा हुआ है! मधुयदन के हर-ध्यान-भक्त में हसका अंश भी नहीं। क्षण भर पहले जो महादेव 'मम तपःसागर में वाह्यज्ञानसून्य थे' वे कामदेव के बाण छोड़ते ही 'शिहिर उठे' और 'हो गये अधीर!'

मधुसूदन ने केवल महादेव के ही चिरत के महत्व को नष्ट नहीं किया, पार्वती के चिरत को भी उन्होंने हीन कर डाला है। कुमार-सम्भव में महादेव के तपोभक्ष के सम्बन्ध में पार्वती सर्वदा निदोंव हैं। बहुत ही पवित्र भाव से महादेव की पूजा करने वे आई थीं। उन्हें कामदेव की खबर तक न थी। किन्तु मेघनाद-वध की पार्वती ने अपना उद्देश सिद्ध करने के लिए पृथ्वी में सर्वापेक्षा जघन्य और अस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भक्ष किया है। जो स्वयं तप-स्विनी खियों में अग्रगण्या और संसार में सहधर्मिणी नाम की आदर्श स्वरूप हैं उनका इस रूप में चित्रित करना मधुमुदन को उचित न था। ग्रीक पुराणों की जुनो को आदर्श मानने से ही उनसे ऐसी भूल हुई है।

जो हो, ग्रीक देवी ज्नां के समान उनकी अभिलाषा भी पूरी हुई। महादेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मारने के लिए अपने कद्रतेज से निर्मित शस्त्रास्त्र लक्ष्मण के पास भेजने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से माया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया और चित्ररथ के द्वारा उसने उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया। यहीं दूसरा सर्ग समाप्त होता है। कल्पना की छटा और वर्णन शक्ति के गुण से यह सर्ग अन्यान्य

समों की अपेक्षा निकृष्ट नहीं। किन्तु जिस उद्देश से कवि ने नाना देशीय कवियों के काव्य-समूह से उपादान संप्रह करके अपना काव्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता। शैव कुलोत्तम रावण का नाश करने के लिए महादेव की कृपा की आवश्यकता है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इन्द्र का माया देवी के यहाँ जाना वहाँ से अस्त्र लाना और उन्हें चित्ररथ के द्वारा भिजवाना आदि घटनाएँ नितान्त आडम्बर पूर्ण और अस्वाभाविक हैं। जिस अवस्था में लक्ष्मण से मेघनाद का वध कराया गया है उसके लिए रुद्रतेज से निर्मित अस्त्रों की आवश्यकता ही क्या थी ! युद्ध के लिए ही देवताओं का प्रयोजन हो सकता है, इत्या के लिए नहीं। लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की किव की इच्छा थी तब उन्हें रुद्रतेज से बने हुए अस्त्र न दिलाना ही अच्छा था। सच तो यह है कि देव और देवियों में से किसी भी प्रधान पात्र का चरित इस मर्ग में ऊँचे आदर्श पर चित्रित नहीं किया गया । महादेव और महादेवी के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। इन्द्र और इन्द्राणी का चिरत भी निर्दोष नहीं। इन्द्र के चरित में कापुरुषता और शची देवी के चरित में जिघांसा और भक्तद्रोहिता दिखाई देती है। अप्रचान पात्रों के चिरतों में कोई विशेष बात नहीं । इसलिए उनके विषय में कुछ लिखना व्यर्थ है ।

### तृतीय सर्ग

तीसरे सर्ग में इन्द्रजित की पजी प्रमीला का लङ्का-प्रवेश वर्णित है। प्रमीला का चिरत ही मेवनाद-वध में नूतन है और उसी से मधुसूदन की मेघनाद-वध-रचना का उद्देश सफल हुआ है। महर्षि बाल्मीकि ने राक्षसों को जिस रूप में चित्रित किया है उससे उन पर हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती। किन्तु उनके चिरत का एक मधुर अंश भी है। राक्षसराज सीतापहारक होने पर भी गृहस्थ है। पति, पिता, ससुर और राजा है। इन रूपों में उसके चिरत से जिन कोमल भावों के प्रकट होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका उल्लेख नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसी कारण हम उसके गुणों की कल्पना ही नहीं करते। किन्तु मधुसूदन ने उसके पारिवारिक जीवन की झलक भी हमें दिखाई है। मेघनाद-वध का रावण अतुल ऐइवर्यशाली, परम प्रतापी और विलक्षण वीर है। वह सीतापहारक भी है, मधुसूदन इसका उल्लेख नहीं भूले हैं। किन्तु इसी के साथ वह स्नेहवान पिता, गौरवशाली सम्राट और निष्ठावानः भक्त भी बतलाया गया है। चित्राङ्गदा का चित्र शोकाकुला जननी और अभिमानिनी पत्नी का उत्क्रष्ट उदाहरण है। मन्दोदरी स्नेइप्रवणहृदयाः माता एवं सास तथा स्वामी और पुत्र के गौरव से गौरवान्विता महारानी की आदर्श मृर्ति है। किन्तु इनकी अपेक्षा ग्रन्थ के नायक मेघनाद और उसकी पत्नी प्रमीला के चरित्र से ही मधुसूदन राक्षस-परिवार पर पाठकों की अनुकम्पा का उद्रेक प्रकट कराने में अधिक समर्थ हुए हैं। उनका मेघनाद खदेशवल्सल बीर है, स्नेहशील भाई है, माता-पिता का भक्त पुत्र है, निष्ठावान भक्त है और है पत्नीगतप्राण निष्कपट प्रेमी । प्रमीला उसके ही अनुरूप पत्नी है। वह वीरत्व में भैरवी है; किन्तु कोमलता में आदर्श कुलबध् । मृदुल लता की तरह स्वामी का अवलम्बन करके ही वह जीती है। किन्तु समय पडने पर स्वामी की उपयक्त सहधर्मिणी होने का प्रमाण भी वह देती है। मेघनाद-वध लिखते समय मधुसुदन ध्यानपूर्वक टैसो काव्य का अध्ययन करते थे। सम्भवतः प्रमीला-चरित की कल्पना करने के लिए वे उसीसे प्रेरित हुए थे। इम देखते हैं, पहले अङ्क में प्रमीला वन-देवी की तरह पित के साथ प्रमोदोद्यान में कीड़ा करती है। उसका वह चित्र सौन्दर्य में अतुलनीय है। टैसो के काव्य के सोलइवें सर्ग से किव ने उसे प्रहण किया है। पहले सर्ग में प्रमीला और मेघनाद को प्रमोदोद्यान में देख कर आर्मिडा (Armida) और राइनाल्डो (Rinaldo) की याद आती है। आर्मिडा की प्रमोदपुरी की तरह प्रमीला की पुरी भी माया-निर्मित जान पढती है। महाबीर राइनाल्डो जिस तरह आत्मविस्मृत होकर आर्मिडा के साथ उसके उद्यान में वास करता था, बीर वर मेघनाद भी उसी प्रकार इन्द्रियस ल-मग्न होकर प्रमीला के विशार-वन में वास करता था, पहले इसी भाव से मधुसूदन दूसरे अङ्क की रचना करना चाहते थे। किन्द्र उससे प्रमीला के चरित्र के उत्कर्ष की हानि होगी, यह सोच कर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया।

टैसो के काव्य से मधुसूदन प्रमीलाचरित-निर्माण करने के लिए

मणोदित हुए थे; तथानि उसकी गठन-प्रणाली उनकी बिलकुल निज की है। इसी कारण प्रमीला उनकी कल्यना का मौलिक चित्र है। प्रथम सर्ग में प्रमीला अश्रुपूर्णलोचना और पित को बिदा देने में अनिच्छा रखने वाली है। उसके चिरत्र के इस अंश में कोई नूतनता नहीं। कोमला कुलबधू के लिए जा खामाविक बात है उसीको किव ने दिखाया है। किन्तु कुलबधू सुलभ कोमलता के साथ वीराङ्गना के शौर्य का सम्मिलन हो प्रमीला के चिरत का नयापन है। तृतीय सर्ग में किव ने उसीका प्रतिपादन किया है। मेघनाद विषादिनी पत्नी से शीष्ठ लोट आने को कह कर गया था। किन्तु घटना-क्रम से वह शीष्ठ न लौट सका। उसके आने में बिलम्ब होता देख कर पितप्राणा पत्नी के प्राण व्याकुल होने लगे। जिस युद्ध में प्रमीला के सहस्र सहस्र आत्मीय मारे जा चुके हैं, उसी कालरण में उसका स्वामी गया है। उसके लौटने में देर होती देख कर वह कैसे स्थिर रह सकती है! हेमचन्द्र ने ठीक कहा है—

"जिसका पित योद्धा होता है उसका हृदय धेर्य खोता है ; कह सकता है कौन कि कितना वह सदैव रोता है। इसे जानते हैं कितने जन. श्रीर सोचते हैं कितने मन, कि इस विश्व में वीर-बधू होना कैसा होता है ?"

अश्रुसिक्ताप्रमीला—

''जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी,
श्राती फिर बाहर है ज्याकुल वियोगिनी;
होती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में !
चढ़ कर उच्च गृह-चूड़ा पर चंचला
दूर लंका श्रोर कभी एक हिष्ट लाती है
श्रविरल श्रश्रु-जल श्रंचल से पोंछ के ।''
इसी दशा में दिन बीत जाता है और कालभ्रजक्किनी-सी रात उसे

डसने के लिए आती है। सिलयों के समझाने से उसे सान्त्वना नहीं मिलती। उपवन के फूलों पर ओस की बूँदों की तरह उसके अशु शोभा पाते हैं। भावी विपत्ति की छाया प्रगाद रूप में उसके हृदय पर पड़ रही है। सूर्यमुखी के सामने जाकर वह निराशा पूर्वक उससे प्छती है-—

"देख के मैं रात-दिन छ्वि जिस रिव की जीती हूँ, छिपा है श्राज श्रस्ताचल में वही; क्या मैं फिर पाऊँगी, उषा के श्रनुग्रह से पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को ?"

पित के विषय में वियत्ति की आशङ्का होने पर पृथ्वी में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिससे कि पतिव्रता पत्नी के प्राणों को भय हो। स्वामी की विपत्ति से भीता होकर वह वासन्ती सखी से कहती है—

''चलो सखि, हम सब लंकापुर को चलें।"

वासन्ती क्या जानें कि स्निग्ध वारि-धारा के साथ कादिम्बनी अपने हृदय में बज्र भी धारण करती है और कलनादिनी निर्झरणी गिरिश्रंग को भी उत्पाटित कर के ले जाती है। इसीलिए वह विस्मय पूर्वक कहती है—लंका में हमें घुसने कौन देगा! अलंध्य जलराशि-सी -राधव की सेना उसे चारों ओर घेर हुए है।

वासन्ती की बात सुन कर तेजस्विनी प्रमीला कहती है-

''क्या कहा सहेली, जब गिरि-गृह छोड़ के सिरता सवेग जाती सागर की श्रोर है शिक्त किसकी है तब रोके गित उसकी ? मैं हूँ दैत्य-बाला श्रौर रच्चःकुल की बधू रावण ससुर मेरे, मेघनाद स्वामी हैं; डरती हूँ क्या में सिल, राघव मिखारी को ? लंका में प्रविष्ट हूँगी श्राज भुज-बल से , कैसे नर-रत्न सुभे रोकते हैं, देखूँगी।"

प्रमीला का जो उद्यान वेणु और वीणादि के झङ्कारों से मुखरित

रहता था वह मुहूर्त ही मात्र में समर-कोलाहल से परिपूर्ण हो गया। प्रमीला की सङ्गिनी दैला बालाएँ वीर-वेश से सजित होकर घाडों पर सवार हो गईं। प्रमीला का कोमल शरीर भी कठिन वीर-वेश से मुज्ञोभित होने लगा । पीठ पर बाण-पूर्ण तूण, उरु देश में खर-शाण खड़ और हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल धारण करके वह घोड़े पर सवार हुई । अकस्मात शत वजाधात की भाँति शत शरासन-टङ्कार और शत शक्क-ध्विन से लङ्का का पश्चिम-द्वार कॉप उठा। और की बात ही क्या, महावीर इनुमान भी प्रमीला की वीर सजा देखकर स्तम्भित हो गये। वे उग्र भाव छोडकर प्रमीला की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये। दूती ने उनसे युद्ध करने या लङ्का का मार्ग छोड देने के लिए कहा। रघुवंशियों के लिए पतिदर्शनोत्सुका पतिवता के साथ युद्ध करना क्या सम्भव है ! रामचन्द्र ने हनूमान को शिष्टाचार पूर्वक मार्ग छोड़ देने की आज्ञा दी । साध्वी की मनस्कामना सिद्ध हो गई । तेज की प्रभा से चारों ओर उजेला और युद्ध के बाजों के नाद से रात्रि की निस्तब्धता भङ्ग करती हुई अपनी सिखयों की सेना के साथ प्रमीला ने लङ्का में प्रवेश किया। रामचन्द्र की सेना चित्र में लिखी-सी होकर विस्मय पूर्वक वह दृश्य देखती ही रह गई। स्वयं रामचन्द्र के मन में आया कि यह स्वप्न है अथवा इन्द्रजाल ! लक्ष्मण की सहायता के लिए माया देवी आने वाली थीं, क्या यह उन्हीं की माया है ? कैलास-धाम में भगवती आश्चर्य के साथ प्रमीला की वीरता देखने लगीं। लङ्कावासी वह अद्भुत दृश्य देखने के लिए चारों ओ**र से** दौड़ कर आने लगे। सबने उसका जयजयकार किया ।

> ''प्रेमानन्द पूर्ण प्रिय-मन्दिर में सुन्दरी दैत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में , खोया हुन्ना रत्न पा के मानों बची फिर्णानी।''

प्रमीला का लङ्का-प्रवेश मेघनाद-वध का एक बहुत ही उत्कृष्ट अंश है। सक्ष्मभाव से प्रत्यालोचना करने पर इसमें कोई कोई त्रुटि लक्षित होगी। वीर रस के साथ उसके "व्यभिचारी" शृङ्कार रस का सम्मिलन कर देने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्य की हानि हुई है। किन्दु ऐसा होने पर भी यह अद्वलनीय है।

प्रमीला-चरित ही मेघनाद-वध में एक नूतन और मधुलुदन के कल्पना-कानन का सर्वोत्तम पुष्प हैं। जो देश शताब्दियों से पराधीनता से पिस रहा है उसके किसी किव की कल्पना से प्रमीला के समान वीराङ्गना का उद्भव होना अत्यन्त आश्चर्य की बात है। संसार में कितने ही कवियों की कल्पना वीर रमणी की मिहमा वर्णन करने के लिए उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी किव ने ऐसा अपूर्व चित्र नहीं बना पाया । वर्जिल की कैमिला ( Camilla ) टैसो की क्लोरिंडा (Clorinda) गिल्डिप (Guildippe) और एरमिनिया (Erminia) एवं वाइरन की मेड ऑफ सारागोसा ( Maid of Saragosa ) ये सब प्रमीला से स्वतन्त्र हैं। कुलबधू की कोमलता ने, पतिप्राणा के आत्म-विसर्जन ने और वीराङ्गना के वीरत्व ने एक सङ्ग मिलकर प्रमीला के चरित्र को साहित्य-संसार में अतुलनीय बना दिया है। इनुमान से प्रमीला की बातचीत सुनकर जान पडता है, सौन्दर्थ और ज्योति के सम्मिलन से उद्भूत हुई बिजलो के साथ उसको तुलना की जानी चाहिए, और किसी चीज से नहीं। अन्य देशों में यह चित्र उद्भवनीय नहीं। प्रमीला की कोमलता, पतिपरायणता और वीरता अलग अलग पाई जा सकती है; किन्तु इकड़े रूप में ये सब बातें भारत-रमणी को छोड अन्यत्र नहीं मिल सकर्ती। पद्मिनी और दुर्गावती का क्षेत्र भारत ही प्रमीला के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जिस प्रमीला ने राघव की हेना को त्रस्त करके लड्डा में प्रवेश किया था वही सास के भय से तटस्थ होकर स्वामी से कहती है-

> "हाय नाथ, \* \* \* सोचा था कि श्राज मैं जाऊँगी तुम्हारे संग पुराय यज्ञशाला में, तुमको सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सज्जा से; क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी करके रक्खा है मुभे सास ने यों। फिर भी रह न सकी मैं बिना देखे पद युग्म ये।"

इसीलिए कहना पड़ता है कि वीराङ्गना के शौर्य्य के साथ कुलबधृ की ऐसी कोमलता अन्य देश में अलम्य है। वोडिसिया और जोन ऑफ आर्क के देश में कैमिला और क्लोरिंडा हो आदर्श हैं। पिंझनी और दुर्गावती के देश में प्रमीला ही आदर्श हां सकती है।

पाश्चात्य किवयों के काव्यों से मधुरूदन को प्रमीला-चिरत चित्रित करने की प्रेरणा हुई है; किन्तु उसका आदर्श किल्पत करने में उन्हें अपने देश के किवयों से ही सहायता मिल सकतो थो। प्रमीला नाम भी उन्होंने बङ्गीय किव काशीरामदास कृत महाभारत के अश्वमेध पर्व से लिया है। काशीरामदास की प्रमीला ने यह का धोड़ा पकड़ लिया था। उसके साथ हजारों स्त्रियों की सेना थी। रामचन्द्र के वाक्यों से मेघनाद-वध की प्रमीला की तरह अर्जुन के वाक्यों से महाभारत की प्रमीला भी युद्ध से विरत हुई थी। उसने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए कहा था—मुझे कोई नहीं जीत सकता। देवता भी मेरे भय से काँपते हैं। पार्वती के वरदान से मैं किसी को नहीं डरती। शस्त्र धारण करके कोई मेरी पुरी में नहीं आ सकता।

इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि काशीरामदास की प्रमीला ही मेघनाद-वध की प्रमीला की मूल आदर्श-प्रतिमा है। मेघनाद-वध में मधुसुदन ने इस बात का सङ्केत भी कर दिया है—

> ''जैसे नारि-देश में परन्तप महाबली यज्ञ के तुरंग संग पार्थ जब द्याये थे देवदत्त शंख का निनाद तब सुनके कुद्ध होके वीर वनिताएँ रण-रंग से सिज्जित हुई थीं, सजी वैसे ही यहाँ भी वे।''

प्रमीला-चरित के विषय में काशोरामदास की तरह अपने बाल्य-बन्धु, पिंद्यानी उपाख्यान के लेखक, बाबू रङ्गलाल बन्द्योपाध्याय के निकट भी मधुसूदन ऋणी हैं। पिंद्यानी के चरित से उन्हें प्रमीला का चरित-चित्रण करने में यथेष्ठ सहायता मिली है। किन्तु उन्होंने उस चित्र को और भी मनोहारी बना दिया है।

देश, काल और अवस्था ने भी उनके प्रमीला-चरित का विकास करने में यथेष्ट सहायता दी है। मेघनाद-वध की रचना के थोड़े ही दिन पहले सिपाही-विद्रोह की अभिनेत्री झाँसी की लक्ष्मीबाई के वीरत्व ने

भारत-सन्तानों को चमत्कृत कर दिया था। जिस समय मधुसूदन के हृदय में प्रमीला के चरित की छाया पड़ रही थी उस समय लक्ष्मीबाई का चरित भी हम लोगों की आलोचना का विषय हो रहा था।

सारांश, मधुस्दन ने देवशिल्पी विश्वकम्मी की तरह अपने काव्य को नायिका की प्रतिमा देशी और विदेशी कवियों की कल्पना का तिल तिल अंश लेकर बनाई है। जिस प्रकार तिलोत्तमा सुराङ्गनाओं में अग्रगण्या हुई थी, उसी प्रकार प्रमीला श्राङ्गनाओं में शिरोमणि है।

प्रमीला का लङ्का-प्रवेश इस प्रकार आडम्बर और विस्तार के साथ वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी. इस विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि प्रमीला के लङ्का-प्रवेश से और इस काव्य के मूल उपाख्यान से क्या सम्बन्ध ? यह एक शरद का बादल आया और उड गया, इसका क्या अर्थ हुआ ? इसे जानने के लिए पाठकों को एक वार नर्वे सर्ग की ओर दृष्टि डालनी पहेगी। वह सागरतीरवर्ती महादमशान की चिता, वह फुछ किंशुक तुल्य रक्ताक मेघनाद का शवशरीर, वह विशदवस्त्रधारी राक्षसराज और वह अश्रसिक्त रक्षोवंश बालागण; एक वार स्मरण कीजिए और इसीके साथ उस आलुलायितकुन्तला, पुष्पमाल्याभरणा, अशुपूर्णनयना, दीना विधवा की ओर एक दृष्टि डालिए। क्या यही वह विद्युक्ततारूपिणी प्रमीला है, जिसने एक दिन रघुसैन्य को त्रस्त करके पतिपददर्शनार्थ लङ्का में प्रवेश किया था ! यह अश्रुमुखी विधवा क्या वही प्रमीला है ? उस मूर्तिमती समर-लक्ष्मी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? उसकी समर-सजा, उसकी सङ्गिनी वीर-बालाएँ और उसकी वामीश्वरी वड्वा इस समय भी मौजूद हैं। परन्तु हाय! नियतिचक्र का कैसा भयानक आवर्तन हो गया है। पाठक, तृतीय सर्ग की प्रमीला की वह रण-सजा आपने देखी है, उस भैरवीमूर्ति का दर्शन भापने किया है और सिखयों के सामने उसका उत्साइपूर्ण भाषण सुना है। अब एक वार नवम सर्ग की प्रमीला की यह अवृष्या भी देखिए। फिर सोचकर बताइए कि तृतीय सर्ग की प्रमीला का दृश्य शरद के बादल की तरह आपके हृदय से उड जाता है या नहीं। मध्याह्न के आकाश की उज्वलता देखे विना सायंकाल की धन-धटा का

रूप कैसे समझ में आ सकता है ! पृणिमा के सौन्दर्य का अनुभव किये विना अमावस्या के घने अन्धकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है! मेघनाद-वध के नवम सर्ग का विषादभाव अनुभव करने के लिए तृतीय सर्ग की बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रमीला साधारण स्त्री की तरह चित्रित को जाती तो पाठक हृदय का जो भाव लेकर मेधनाद-वध समाप्त करते. तृतीय सर्ग-वर्णिता प्रमीला को देखकर उन्हें तदपेक्षा सौगुने अधिक विषाद के साथ प्रन्थ पूरा करना पडता है। पहले ही कहा जा चुका है कि राक्षस-परिवार के साथ सहानुभृति का उद्रेक करना मेघनाद-वध का अन्यतम उद्देश था। राक्षसराज के असंयम रूप दावानल से कितनी कोमल कुलाङ्गनाएँ, कितने सुर्भित और सुन्दर समन भस्मीभृत हुए थे, कवि ने प्रमीला के चरित से उसीका एक दृष्टान्त दिया है। संसार में केवल आत्मकृत कार्य्य के लिए ही मनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में औरों के किये हुए कार्य्य के फल भी उसे भोगने पडते हैं। लङ्का-युद्ध के लिए रावण ही अपराधी है। किन्तु उसके साथ सम्बन्ध होने के कारण कितने निर्दोष नर-नारियों को दारुण यन्त्रणा भोगनी पड़ी, प्रमीला उसका उदाहरण है। जिस गम्भीर भँवर में लङ्का की नाव पड़ी थी उससे रूप, यौवन, बाहुबल और निर्दोषिता, किसी की भी अन्याहति न थी। प्रमीला निरपराधिनी कुल-बधु, गुरुजनों में भिक्त रखने वाली रमणी के श्रेष्ठ धर्मा पातित्रत्य में अग्रगण्या थी और थी भगवती की प्रिय उपासिका। किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न बचा सका ! और्यं में, कहा जा सकता है कि, वह स्वामी की मृत्यु का बदला भी ले सकती थी; किन्तु नियति ने उसे कुलबधू करके उसके हाथ-पैर ऐसे कठिन बन्धन से बाँध दिये थे कि स्वामी के लिए भी वह एक अँगुली तक न उठा सकती थी। प्रमीला की बड़ी इच्छा थी कि स्वामी के साथ यज्ञागार में जाकर वह उसे युद्ध-सज्जा से सज्जित करे। वीराङ्गना के लिए ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। प्रमीला वहाँ उपस्थित रहती तो सम्भवतः लक्ष्मण मेघनाद को न मार पाते । किन्त उसकी इच्छा पूर्ण न हुई। उसकी स्नेहमयी सास ने उसे रोक लिया--

"\* \* \* रह मेरे साथ बेटी, तू, प्रागा ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मैं— चन्द्रमुख। \* \* \* \*

सुशीला कुलवधू के लिए सास का अनुरोध कि वा आदेश अमान्य नहीं हो सकता। प्रमीला को वीर्यशालिनी अथवा कुलवधू के रूप में चिचित करने के लिए किव ने नाना विषयों से उसके चिश्त की मनोहारिता प्रकट करने का सुयोग पाया है। टैसो के काव्य की क्लोरिंडा एवं गिल्डिप की माँति उसे स्वाधीना और रामचन्द्र के साथ युद्रपरायणा करने से किव कभी वह सुयोग न पाता। ऐसी दशा में तेजस्विता के साथ प्रमीला के चिरत में कोमलता के सम्मिलन से जो अपूर्व मनोहारिता आगई है वह कभी न आ सकती। भुवनविजयी ससुर और वासवविजयी पित के रहते हुए शत्रु-संहार करने के लिए प्रमीला का अस्त्र धारण करना सर्वथा लजाकर और अस्वामाविक होता। इसीलिए किव ने उसे पित-पद-दर्शनोत्सुका वीराङ्गना के रूप में चित्रित किया है, रण-रिक्कणी के रूप में नहीं।

बहुतों की राय में मेघनाद-वघ काव्य में तीसरा सर्ग ही सवीं कि है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेघनाद-वघ का सर्वप्रधान दोष भी इसी सर्ग से आरम्भ होता है। राक्षसों के साथ एकान्त सहानुभूति के कारण कि ने इसमें रामचन्द्र के चिरत को हीन कर दिया है। दूसरे सर्ग से रामचन्द्र का आविर्भाव होता है। दितीय सर्ग के रामचन्द्र विनीत, धर्मानुरागी और देवपरायण हैं। चित्ररथ के साथ बातचीत करने में उनके चिरत की कोमलता और मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता है। तीसरे सर्ग में किव ने उन गुणों के साथ उनमें भी इता दोष का आरोप किया है। आर्थ्यामायण के रामचन्द्र विनय और कोमलता की मूर्ति होने पर भी भी इन थे। महापुरुषों के लिए भी इता की अपेक्षा गुरुतर दोष दूसरा नहीं होता। रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पर्वत की भाँति अटल निर्मोक भाव धारण करना ही उनका लक्ष्यण होता है। भवभूति ने अपने नाटकों में रामचन्द्र के चिरत्र का यही प्रधान लक्षण प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मधुसूदन ने उनहें

विनयो, धर्म्मपरायण और उदार खभावसम्पन्न करके भी भीक्ता के दोष से दूषित कर दिया है। नृमुण्डमालिनी की रण-प्रार्थना किंवा मार्गमुक्तिकरण की प्रार्थना पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका प्रथम अंश बहुत सुन्दर है। वे कहते हैं—

> "\* \* \* सुनो तुम हे सुभाषिते , करता ष्ट्रकारण विघाद नहीं मैं कभी । मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल बालाएँ , कुलबधुएँ हो; फिर किस श्रपराध से वैर-भाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ मैं, कहो ? लंका में प्रविष्ट हो सहर्प विना शंका के ।"

यह कहना उनके समान महापुरुप के ही योग्य है। किन्तु इसके बाद ही वे कहते हैं कि हमारी ओर से प्रमीला से कहना-

''युद्ध के विना ही हार मानता हूँ उनसे''
यह उक्ति रामचन्द्र के उपयुक्त नहीं । विनय प्रशंसनीय गुण अवस्य है
परन्तु उसके पीछे आत्मसम्मान खो बैठना कभी पुरुषोचित नहीं कहा
जा सकता । इसके बाद रामचन्द्र विभीषण से कहते हैं—

"\* \* \* मित्र, देख इस दूती की ष्याकृति मैं भीत हुत्र्या मन में. विसार के तत्त्वरण ही युद्ध-साज; मूढ़ वह जन हैं छेड़ने चले जो इन सिंहियों की सेना को ।"

इसे सुनकर फौरन माल्स हो जाता है कि रामचन्द्र ने अपनी स्वामाविक उदारता किं वा स्त्री जाति पर आदर-भाव के कारण प्रमीला के साथ उदार व्यंवहार नहीं किया है, उससे उर कर ही, विना लड़े, मार्ग छोड़ दिया है। उनके चिरत में इस प्रकार भीरता का आरोप करने से काव्य के सौन्दर्य की बहुत हानि हुई है। पहले ही राक्षसों के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति के भाव ने मधुरुदन को रामचन्द्र का मह्त्वानुभव करने में अक्षम रक्ला था, तिस पर काशीरामदास के महाभारत की प्रमीला के साथ अर्जुन के व्यवहार का उन्होंने जो

आदर्श लिया है वह भी उन्नत नहीं। वहाँ अर्जुन भी कापुरुष की तरह दिखाये गये हैं। आदर्श को उन्नत न करके अन्धे की तरह उसका अनुकरण करने से ही मधुस्दन भ्रम में पड़ गये। प्रमीला के चिरत के साथ रामचन्द्र के चिरत की महत्ता की रक्षा होने से मेघनाद-वध का तीसरा सर्ग सर्वोङ्ग सुन्दर होता। किन्तु खेद है कि ऐसा नहीं हुआ।

# चतुर्थ सर्ग

मध्याह्न के तेजोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्ध छाया जैसी तृप्ति-दायिनी होती है, मेघनाद-वध के तीसरे सर्ग के अनन्तर चौथे सर्ग की कथा भी वैसी ही प्रीतिदायिनी है। चिरकाल से जिनका अनुपम चरित हिन्द नर-नारियों के प्राणों को अमृताभिषिक्त कर रहा है, चौथे सर्ग में उन्हीं देवी अथवा मूर्तिमती पवित्रता के दर्शन हमें पहले पहल होते हैं। महायुद्ध के समय सीता देवी कारागार में बन्द थीं। किन्तु उस दशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकमिलन मुखश्री में जिस मधुरता का सन्निवेश किया है, वह भूलने की चीज नहीं। चतुर्थसर्ग में इस लङ्कापुरी को आनन्द में मग्न पाते हैं। जिसके पराक्रम से इन्द्र भी डरता है उसी मेघनाद को राक्षसराज ने फिर सेनापित के पद पर प्रतिष्ठित किया है: फिर आशामुम्थ लङ्कावासी क्यों न आनन्द में निमन्न हों ? किव ने अपने स्वामाविक नैपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लङ्कापुरी का चित्र खींचा है। उस आनन्दमयी पुरी के केवल एक उपवन में उत्सव न था। शोक की घनी छाया ने मानों रात के अधेरे को दुगना करके उसे आवृत कर रक्खा था । उस स्थान में मानों सभी निस्तब्ध थे। पक्षियों के कण्ठ में भी मानों शब्द न था। धन निविड पत्र-पुञ्ज को भेद कर चन्द्रमा की किरणें भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ थीं। किन्तु जैसे अन्धकारमय वन में एक मात्र फूल प्रस्कृटित होकर उसे सुशोभित करता है वैसे ही उस आलाक-शुन्य उद्यान में एक हिनम्धोज्वल देवी-मृति चारों आर उजेला करके विराजमान थी। राशि राशि कुसुम वृन्तच्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे है, पवन उसके दुःख से दुःखित होकर बीच बीच में उच्छ्वसित हो उठता था और दूरिश्यता प्रवाहिणी उसकी दुःख-कथा वीचि-रव से कहती हुई सपुद्र की ओर दौडी जा रही थी। देवी का मुख मलिन था। आँसुओं की धारा

चुपचाप उसके कपोलद्वय भिंगो रही थी। किन्तु उसी मुख-मण्डल से एक ऐसी अपूर्व ज्योति निकल कर उस स्थान को समुज्वल कर रही थी कि वह कहने में नहीं आती।

उस वन की यह अधिष्ठात्री देवी कौन थी, क्या इसके कहने की आवश्यकता है! दुरन्त चेरी-वृन्द अशोक विनस्था सीता-देवी को छोड़ कर मेघनाद का अभिषेकोत्सव देखने अन्यत्र चला गया था, तो भी सीता देवी अकेली न थीं। उस शत्रुपुरी में भी उनकी दुःख-भागिनी एक सिक्किनी भी थी। विभीषण की पत्नी सरमा उन्हें सात्वना देने के लिए बीच बीच में उनके पास आ जाती थी। वह उनके ललाट में सिन्दूर की बिन्दी लगा देती थी और उनके मुख से उनकी अतीत-कथा सुन कर परितृप्त हुआ करती थी।

रामायण में भी सीता और सरमा का कथोपकथन पाया जाता है किन्तु छाया और शरीर में जो अन्तर है वही उसमें और इसमें कहने से भी अत्युक्ति न होगो । मेघनाद-वध का सीता-ंसरमा-संवाद सम्पूर्ण मौलिक है। जिस बृत्तान्त की छाया लेकर भवभूति ने अपने अमर प्रन्थ के सर्वोत्तम अंश की रचना की है, मेघनाद-वध के सीता-सरमा-संवाद में उसी का वर्णन है। उत्तर रामचरित के सिवा रामचन्द्र के दण्डकारण्य-वास का ऐसा गाईस्थ्यचित्र अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दु: ख-पूर्ण पूर्व-जीवन का हाल सुनाती हैं। कहते कहते उनका हृदय अधीर हो जाता है। किन्तु वर्षा-जल-पूर्ण नदी जैसे दोनों किनारों को प्लावित करके शान्ति लाभ करती है, समदुःखभागिनी से अपने अतीत की कथा वर्णन करके वे भी शान्ति प्राप्त करती हैं। हाय! जैसे वृक्ष-शाखा पर नीड़ बना कर कपोत-कपोती सुख पूर्वक रहते हैं, वैसे ही रामचन्द्र के साथ सीता देवी भी पञ्चवटी में वास करती थीं। राज-कन्या और राज-बध् होने पर भी वे दण्डक वन में राजप्रासाद की अपेक्षा अधिक सुख गती थीं। अरण्य प्रदेश को राज्य और अरण्यचारी जीवों को प्रजा रूप में प्राप्त करके वे परितृप्त थीं । वनदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में बीत रहे थे। दण्डक जिसका भाण्डार है उसे अभाव किस बात का ? बन-रत्न-पुष्प-समृह उनकी कुटी के चारों ओर खिले रहते थे। वन-

वैतालिक पिकवर प्राभातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नर्तक मयूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से कितने वन-विहङ्गों को आहार प्रदान करती थीं। कितने मृगशावकों का प्रतिपालन करती थीं । राजगृह के विलासों में अभ्यस्ता राज-बध सरला वन बाला के समान अकृतिम वन्य विभूषणों से विभूषित होकर क्या ही आनन्द पाती थीं । सरसी उनकी आरसी और कुवल शिरोभूषण न हो रहे थे। जिस समय वे वन के कुसुमों से सजती थीं, रामचन्द्र आदर पूर्वक उन्हें वनदेवी कहा करते थे। ये सब बाते क्या भूलने की हैं! वे कभी छाया को सखीभाव से सम्बोधन, कभी कोकिल के गान की प्रतिध्वनि और मृगियों के साथ खेला करती थीं। उनके पाले इए लता और वृक्ष जब मञ्जरित होते थे तब उनका आनन्दोत्सव होता था। अरण्यचारिणी होने पर भी लता-वृक्षों का विवाह करके वे गाईस्थ्य सुख का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित वन-भूमि में, जोत्स्नाधौत नदी किनारे और सहकारच्छायाशीतल पर्वत-शिखर पर रामवन्द्र के साथ घूमने में उन्हें कितना आनन्द आता था ! कैलासपुरी में महादेव की बाई ओर बैठी हुई पार्वती के समान रामचन्द्र के मुख से वे कितनी मधुर कथाएँ सुना करती थीं। वह अमृतमयी वाणी शत्रुपुरी के अशोकवन में भी मानों उनके कानों में गूँज रही है। निष्टुर विधातः, सीता क्या वह सङ्गीत फिर न सन सकेगी ?

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के लिए उन्हें नहीं सिरजा। उनके सुख-चन्द्रमा के लिए राहुच्छायारूपिणी शूर्पणखा ने दण्डक वन में आकर उनका सर्वनाश किया! राजकन्या और राज-बधू होने पर भी उन्हें बनवास देकर ही विधाता को मानों सन्तोष नहीं हुआ। बुरी घड़ी में उन्होंने स्वामी से मायामृग माँगा। बुरी घड़ो में मारीच का आर्तनाद सुनकर उन्होंने लक्ष्मण को तिरस्कार पूर्वक वहाँ भेजा। रावण ने सुयोग समझकर उनका हरण कर लिया। वे बहुत रोई चिछाई परन्तु कोई रक्षा न कर सका। केवल जटायु ने उनके लिए प्राणदान करके अपना वीर-जन्म सार्थक किया। राक्षसराज का विमान उन्हें लेकर लक्का की ओर को चला। देखते देखते नीलजलिय उनके सामने आ गया। राक्षसराज ने उन्हें लाकर अशोकवन में बन्दिनी कर रक्खा।

हाय! राजकन्या और राजवधृ होकर उनके समान दुःख किसने भोगा है ? दैव, क्या उनके कारागार का द्वार कभी न खुहेगा!

सीता और सरमा के संवादरूप में किंव ने इसी प्रकार रामायण की कितनी ही घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। जटायु के साथ राक्षसराज के युद्ध के समय मृचिंछता सीता देवी के स्वप्नदर्शन में भावी घटनाओं का बड़ी सुन्दरता और कुशलता से आभास दिया गया है। घामिक जटायु जब रावण को वज्रगम्भीर स्वर से ललकारता है तब उसे पढ़कर रोमाञ्च हो आता है एवं शैल-पृष्ठ पर कालमेघ के समान जटायु की भीममूर्ति मानों सामने आ जाती है। मेघनाद-वध का प्रूफ देखते देखते मधुसूदन ने अपने मित्र राजनारायण से कहा था— "राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हमें अमर न कर देगा !" मधुसूदन की वह आशा निष्फल नहीं हुई। मेघनाद-वध ने निस्सन्देह उन्हें अमर कर दिया।

केवल वर्णना के माधुर्य और गाम्भीर्य के लिए ही सरमा और सीता का संवाद प्रशंसनीय नहीं। उसके साथ माथ सीता-चरित के उत्कर्ष-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है। महिंप वाल्मीिक ने मीता का जो चरित चित्रण किया है उसे स्वांङ्ग पूर्ण कह सकते हैं। किन्तु उनके सीता-चरित्र में भी एक त्रुटि दिखाई देती है, उसे मेधनाद-वय के सीता-चरित्र में भी एक त्रुटि दिखाई देती है, उसे मेधनाद-वय के सीता-चरित्र में मधुसदन ने दूर करने की चेष्टा की है। मारीच का आर्तनाद सुन कर लक्ष्मण के प्रति सीता का जो अनुयोग रामायण में वर्णित है, उसे पदकर हृदय व्यथित होने लगता है। जो भाई के प्रेम के कारण राजसुख-मोग और पातप्राणा पत्नी को छोड़ने में भी कुण्टित नहीं हुए और उनके पीछे पीछे घोर वन में चले आये, जिनकी दृष्टि भ्रातुजाया के चरण नूपुरों से उपर की ओर कभी नहीं गई, उन पवित्र-जीवन ब्रह्मचारी लक्ष्मण के विपय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेवी के लिए कभी उचित कहा जा सकता है कि वे पाप-कामना करके उनके अनुगामी हुए हैं—

''ख़ुदुष्टस्त्वं वने राम मेक मेकोनु गच्छित । मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरते न वा ॥'' वास्मीकि ।

लक्ष्मण के समान देवर क्या भाभी के समीप इस प्रकार की आ शद्रा का कारण हो सकता है ! सीता के लिए उस दशा में लक्ष्मण का

तिरस्कार करना अस्वाभाविक नहीं ! किन्तु बहुत दिनों का विश्वास एक दिन के व्यवहार से अकस्मात् इस प्रकार सन्देह में बदल जाय, यह बात स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। जो लोग कहते हैं कि देवकार्य्यसम्पादन करने के लिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी ने लक्षमण से ऐसी बातें कही थीं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। मेघनाद-वध के राम और सीता को मानव और मानवी भाव में देखकर उनकी प्रकृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसङ्गत जान पडता है, वहीं कहा गया है। मधुसूदन ने सीता के मुहँ से ऐसी अनुचित कोई बात नहीं कहलाई । उनको भर्सना कठोर होने पर भी सीता की उच प्रकृति के अयोग्य नहीं होने पाई । सीटा-चरित के सम्बन्ध में केवल शिष्टता और सुरुचि के लिए ही मधुसुदन की प्रशंसा नहीं है। शाण पर चढ कर जिस प्रकार मणि और भी उज्वल हो जाती है, उसी प्रकार मधुरुदन के हाथ से सीता का चरित और भी उज्बल हो गया है। मेघनाद-वध में केवल दो बार हमें सीता देवी के दर्शन होते हैं। पहली वार मेघनाद के अभिषेक और दूसरी वार उसकी मृत्यु के बाद । पहली वार की अपेक्षा दूसरी वार का चित्र और भी उज्वलतर है। पहली वार सरमा उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आभरण छीन लेने के लिए जब रावण की निन्दा करती है तब सीता देवी सरमा से कहती ž---

> ''कोसती हो व्यर्थ तुम लंकापित को सती , श्राभूषण श्राप ही उतार मैंने फेंके थे जब था वनाश्रम में पापी ने हरा मुके।''

आततायी शत्रु को भी व्यर्थ निन्दा से बचाने की यह चेष्टा सीता देवी के चित्र के योग्य हो है। दूसरी वार सरमा ने आकर उन्हें मेधनाद की मृत्यु ओर प्रमोला के सती होने का समाचार सुनाया। देव के अनुग्रह से अपने कारागार के द्वार खुलने का उपक्रम देल कर उन्होंने उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ ही साथ राधस-परिवार की दुर्दशा देख कर उनका दृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं निरपराधिनी हैं। फिर भी विधाता ने उन्हें राक्षस-वंश की काल रात्रि स्वरूपिणी

क्यों किया ! उन्होंके पीछे मेघनाद और निरपराधा प्रमीला चितानल में जलते हैं, यह देख कर उनका मन अधीर हो उठा । वे सजलनेत्रों से सरमा से कहती हैं—

''कुत्तरा में जन्म हुआ मेरा सिख सरमे , सुख का प्रदीप में बुभाती हूँ सदेव ही जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं अमंगला ! मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने \* \* सखी, यहाँ देखो, मरा इन्द्रजित दोष से अभागी के और मरे रत्नोरथी कौन जानें कितने ? मरती है आज दैत्यवाला; विश्व में है जो ध्राद्धितीया तेजस्विनी. श्राद्धितीया सुन्दरी; हायरे, वसन्तारम्म में ही यह कलिका लिखती हुई ही सिख, शुष्क हुई सहसा !"

अत्याचारी राक्षस-कुल पर इस प्रकार की अनुकम्पा आर्थ्य रामायण की सीता देवी के स्वभाव में नहीं देखी जाती। यह मधुसूदन की ही कल्पना है। मेवनाद-वध की सीत्म और गरमा का सम्वाद साधारण पाठकों के निकट प्रायः उपेक्षित रहता है; किन्तु मेवनाद-वध की रचना का यह एक उत्कृष्ट अंदा है। जिस देवी के चिरत से अङ्कित होने के कारण हो रामायण का इतना गौरव है, मेवनाद-वध में उसकी कथा न रहने से वह अङ्कहीन रहता। मधुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध में इससे अधिक कहना सम्भव न था। सीता देवी उस समय कारागार में बन्द थीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में गुणुों का जितना समावेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। मेवनाद-वध के राम और लक्ष्मण के चिरत्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो सका, परन्तु उनके सीता-चिरत ने उनके काव्य का गौरव रख लिया है। जो कहते हैं कि प्रकृत गौरव का अनुभव करने में अक्षम होने के कारण ही मधुसूदन ने राम-लक्ष्मण को ऐसे रूप में चित्रित किया है, उनका कहना सब सच नहीं। यदि ऐसा होता तो हम लोग मेघनाद-वध में सीता देवों को और वीराङ्गना में किक्मणी देवी को उस रूप में न देख सकते जिसमें वे दिखाई गई हैं।

#### पञ्चम सर्ग

मेघनाद-वध के पाँचवें सर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग, दोनों स्थानों के दृश्य दिखाई देते हैं। मायादेवी के कौशल से लक्ष्मण ने स्वप्न देखा कि उनकी माँ समित्रा देवी उन्हें लङ्का के उत्तर की ओर वाले वन में जाकर लङ्का की अधिष्ठात्री महामाया की पूजा करने का आदेश दे रही हैं। देवानग्रह-लाभ करने में अनेक विन्नों का सामना करना पडता है. यह विश्वास सभी समाजों में बद्धमूल है। मधुसूदन ने इसी विश्वास के कारण देवी-पूजा को जाते हुए लक्ष्मण को अनेक प्रलोभनों और विभीषिकाओं में डाला है। पहले ही उन्हें महादेव का सामना करना पड़ा है। मेघनाद-वध में गम्भीर भावोद्दीपक जितने दृश्य हैं उनमें से यह अन्यतम है। लक्ष्मण के वीरोचित भाव देख कर महादेव ने उनका मार्ग छोड दिया। इसके अनन्तर उन्हें डराने के लिए कभी मायामय सिंह का और कभी दावानल का आविर्भाव किया गया है। किन्त वे निर्भीक वीर विचलित नहीं हुए । अकस्मात् कुञ्जवन-विहारिणी देवाङ्ग-नाओं की कण्ठ-ध्वनि उन्हें सुन पड़ी और भूपतित तारकाओं के समान वे ज्योतिर्मयी जल-क्रीडा करती हुई दिखाई दीं। उन्होंने चारी ओर से आकर लक्ष्मण को घेर लिया। इस अंश को पढ कर टैसो के जेरू-जालम-उद्धार का पन्द्रहवाँ सर्ग याद आता है। वीर वर राइनाल्डो को खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-कीड़ा-परायणा अप्सराओं ने जो कुछ कहा था, उसी के आदर्श पर मधुसूदन ने लक्ष्मण के प्रति कहलाया है-

"\* \* \* स्वागत है रघुकुल रत्न का,

श्रमरी हैं देव, हम; सब मिल तुमको वरती हैं, चल के हमारे साथ नाथ हे ? हमको कृतार्थ करो श्रौर क्या कहें भला ? युग युग मानव कठोर तप करके पाते सुख-भोग हैं जो, देंगी वही तुमको गुगामिण, रोग, शोक श्रादि कीट जितने काटते हैं जीवन-कुसुम को जगत में, घुस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से।"

किन्तु वोर ब्रह्मचारी के मातृ सम्बोधन से लिजित होकर वे खण मात्र में अदृश्य हो गईं। इसी प्रकार सारे विद्यों को अतिक्रम करके महावीर लक्ष्मण ने यथा विधि देवी की पूजा की। उनकी कामना सफल हुई। कठोर साधना से प्रसन्त होकर महामाया ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें यथेष्ट वर प्रदान किया। पिक्षयों ने प्रभातिक सङ्गीत के मिस से इस आनन्द की सर्वत्र घोषणा की।

वीर वर मेधनाद साध्वी प्रमीला के साथ जहाँ फूल-शय्या पर सो रहा था, उस स्थान पर भी पिक्षयों का यह आनन्द गीत गूँजने लगा। वे दोनों भी जाग पड़े। उनकी निद्राभङ्ग-वर्णना बहुत मनोहा-रिणी हैं। पाराडाइज लास्ट के पाँचवें सर्ग में आदम और इव के निद्राभङ्ग को आदर्श मान कर किव ने इसे लिखा है। किन्तु रचना-सौन्दर्य्य के कारण यह मौलिक जान पड़ती है। पाश्चात्य किवयों का आदर्श अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही मधुसूदन विदेशीय भावों का इस प्रकार अनुकरण कि वा स्वाङ्गीकरण (assimilation) करते थे। भाषापहरण करना उनका उद्देश न था। उनकी इस अनुकरण-दक्षदा के सम्बन्ध में बाबू राजनारायण वसु और महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है—

"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape."

लेखक के रासायनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गत होता है वह मौलिक रूप घारण कर लेता है।

वास्तव में गृहीत विषयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दिया है कि वे सब उनकी निज की सृष्टि जान पड़ते हैं। मधुसूदन ने जिन जिन स्थानों पर दूसरे काव्यों से भाव ग्रहण किये हैं, उनका हमने उल्लेख किया है। यदि किसी को दूसरे के भावापहारक समझकर उन पर अश्रद्धा हो तो मेघनाद-वध के उन स्थलों को मूल काव्यों से मिलाकर देख लेना

चाहिए। ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थलों पर किसकें अस्पष्ट आदर्श से मधुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्दर चित्र अङ्कित किये हैं।

सुप्तोरियत मेचनाद युद्ध में जाने के पूर्व जननी से विदा और आज्ञा लेने प्रमीला के साथ गया। पुत्र प्रसला माता एवं पितप्राणा पत्नी से मेचनाद का विदा माँगने वाला दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले ही कहा जा जुका है कि रामायण में राक्षसपरिवार के कोमल भाव सम्पन्न अंश का उल्लेख नहीं, मधुसुदन ने ही उसे अपने काल्य में प्रकट किया है। पुत्र की कल्याण-कामना से जननी का आहार-निद्रा छोड़ कर शिवाराधन करना, मातृभक्त पुत्र का उससे विदा माँगने के लिए पत्नी-सिहत आना और प्रगाढ़ स्नेहशील दम्पति का परस्पर गद्गद भाव से विदा होना, राक्षसोचित भाव नहीं, मानवहृदय की कोमलता उसमें भरी हुई है। प्रमीला के प्रति मन्दोदरी का व्यवहार एवं मेचनाद और प्रमीला का परस्पर विदा हाना इस काल्य में सर्वापेक्षा मधुर गाई स्थ्य भावों से परिपूर्ण है। पहले प्रमीला के चिरत की आलोचना करते समय इसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा जुकी है। यह विदा अन्तिम विदा है, हसे मेचनाद और प्रमीला कोई नहीं जानता था। प्रमीला ने उस समय पति के कल्याण के लिए भगवती से प्रार्थना की—

"रचा करो रचीवर की माँ, इस युद्ध में श्रावृत श्रमेद्य वर्मन्तुल्य करो वीर को। श्राश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती, जीवन है इसका माँ इस तरुराज में; जिसमें कुठार इसे छून सके, देखना।"

साध्वी का अपना कुछ नहीं, स्वामी के गौरव से ही वह गौरवान्विता है और उसीके तेज से तेजस्विनी। मेघनाद से उसने कहा था—

> "सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रिव का तेज पाके, वैसे ही निशाचर रवे, सुनो, दीखता भ्राँधेरा है तुम्हारे विना दासी को।"

इन बार्ती से मधुसूदन ने साध्वीचरित के आत्मविसर्जन का जो सुन्दर परिचय प्रदान किया है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती।

दूसरे सर्ग की आलोचना करते समय कहा जा चुका है कि देव और मानवीय भावों का एकत्र समावेश करने में वर्जिल, टैसो और मिल्टन प्रभूति कवियों ने जो भूल की है, मधुसदन भी उसी भ्रम में पड़ गये हैं। प्रमीला की प्रार्थना से देवराज को उरा हुआ देख कर मधुस्दन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दशा में उड़ा दिया है। प्रार्थना स्थूल, इन्द्रियप्राह्म सामग्री नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। करते भी तो क्या होता। सत्य-रक्षा करने में पुराणों की रक्षा न थी और पुराणों की रक्षा करने में सत्य की रक्षा न थी! सब देशों के पौराणिक काव्यों में यह त्रुटि पाई जाती है।

मेघनाद-वध काव्य में किव ने मेघनाद के चिरित्र के सम्बन्ध में कुछ विशेषत्व प्रदर्शित किया है। अतएव उस विषय में दो-एक बातें कहने की आवश्यकता है। मेघनाद की प्रकृति का प्रधान लक्ष्य है उसकी भयशून्यता। पिता, माता और पत्नी सबके साथ बातचीत करने में उसका यह गुण प्रकाशित हो रहा है। लङ्का के युद्ध में सहस्र सहस्र वीर मारे जा रहे थे किन्तु उसके हृदय में कुछ भी उद्धेग न था। वीर वर वीरवाहु के मरने पर स्वयं राक्षसराज विस्मित हो गया था किन्तु मेघनाद के हृदय में विस्मय का भाव भी न आया था। वीरवाहु उसके निकट एक बालक मात्र था। राम ने उसी बालक को मारा है, इसमें विस्मय की कौन-सी बात है। इसीलिए हम उसके मुई से मुनते हैं—

''मेरा शिशु बन्धु वीरबाहु, उसे दुष्ट ने मार डाला, देखूँगा कि कैसे वह मुफ्तको करता निवारित हैं ? माता, पद-धृलि दो ।''

जिन राम को उसने रात्रि-रण में मारा था, वे फिर जीवित हो गये और उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर उसने पिता से जो कुछ कहा था वह पहले सर्ग की आलोचना में उद्धृत किया जा चुका है। जननो से विदा माँगने के समय भी उसकी यही भीति-शून्यता व्यक्त होती है—

"क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हो उसको ?

\* \* \* \* \*

\* \* देवि, तुम श्रपने

मन्दिर में लौट जाश्रो; श्राके फिर शीघ्र ही

रण्विजयी हो पद-पद्म ये मैं पूज्गा।

पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम श्राज़ा दो ,

जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से

रोक सकता है कौन किंकर को रण में ?"

पत्नी के निकट उसके सान्त्वना-वाक्य और भी निर्भीकता व्यञ्जक हैं। रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके निकट बालकों की क्रीड़ा मात्र है! वह प्रमीला से कहता है—

> "\* \* \* \* ऋभी लौट यहाँ श्राऊँगा लंकात्रलंकारिणि, मैं राघव को मारके।"

जब तक निराशा अथवा दुःख का अनुभव मनुष्य को नहीं होता तब तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सञ्चार नहीं होता। मेधनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कभी हुई ही न थी। इसलिए वह निर्भय, आत्मशक्ति में अटल प्रत्यशील था। त्रिभुवनविजयो राजराजेश्वर पिता, स्नेहप्रवणहृद्या राज्ञी माता, पितगतप्राणा वीर्य्यवती पत्नी, अतुल ऐश्वर्यसम्पन्न लङ्का का यौवराज्य एवं सर्वोपिर इष्टदेव का प्रसाद प्राप्त करके मेधनाद शालवृञ्च की तरह उन्नत मस्तक था। रामचन्द्र के युद्ध ने ववण्डर रूप में उपस्थित होकर उसे भूमिसात कर दिया, किन्तु विनत नहीं कर पाया। राधसराज भी वीर था, मेधनाद भी वीर था। अवस्था-भेद से ही दोनों में ताइश पार्थक्य उत्पन्न हुआ था। परन्तु वीरोचित भयशून्यता के लिए ही मेधनाद की प्रशंसा नहीं। उसका हृद्य जैसे एक ओर पाषाण की तरह कठोर था वैसे ही दूसरी ओर कुसुमवत् कोमल भी था। वह स्वदेशवत्सल, मातृ-पितृ-भक्त, अनुजों के प्रति

स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शत्रु के प्रति भी शिष्टाचारपरायण था। लक्ष्मण ने जब उसे मारने के लिए तलवार उठाई तब उसने उनसे कहा था—

''लो त्रातिथ्य सेवा तुम शुर-सिंह पहले मेरे इस धाम में जो त्रा गये हो, ठहरो ! रक्तोरिपु तुम हो, त्रातिथि तो भी त्राज हो।''

मेधनाद की यह निर्भीकता और महाप्राणता षष्ठ सर्ग में बहुत अच्छी तरह प्रकाशित हुई है । यज्ञागार में तपोनिष्ठ मेवनाद आदर्श क्षत्रिय बीर-सा दिखाई देता है । मधुमूदन ने ट्राय-राजकुमार हेक्टर को मेघनाद के आदर्श रूप में ग्रहण किया है, इसीलिए उसका चिरत इतना उन्नत हुआ है ।

#### षष्ट सर्ग

मेवनाद-वध की मूल घटना षष्ठ सर्ग का वर्णनीय विषय है। विभीषण और माया देवी की सहायता से लक्ष्मण द्वारा मेवनाद का वध इस सर्ग में वर्णन किया गया है। काव्य के नायक और प्रतिनायक इसी सर्ग में एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों हो परस्पर समकक्ष और प्रतिद्वाद्वी हैं। जिसने भुज-बल से बृत्र-विनाशी देवराज को भी युद्ध में पराजित किया है, वह काव्य का नायक है; एवं जो त्रिपुरान्तकारी साक्षात् रुद्धदेव को भी युद्ध के लिए ललकारने में आगा-पीछा नहीं करते, वे काव्य के प्रतिनायक हैं। इन दोनों, अतुलपराक्रम, वीरों को इकदा करके किव ने उनके चिरत-सामञ्जस्य की किस प्रकार रक्षा की है, यह जानने को स्त्रामाविक इच्छा होती है, किन्तु दुर्भाग्य-वश रक्षोवंश को ओर अधिक अनुराग रखने के कारण किव ने इस सर्ग में रामलक्ष्मण को इस भाव से चित्रित किया है कि उसे देख कर मर्माइत होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेघनाद-वध का षष्ठ सर्ग ही सब से अधिक अपकृष्ट है। किव अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने के लिए जीवित नहीं, यह और भी परिताप की बात है।

षष्ठ सर्ग के आरम्भ में लक्ष्मण देवी की पूजा करके शिविर में लौट आये हैं। भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आनन्द से उत्फुल्ल हो रहा है । अग्रज के सामने देवीपूजन का उन्होंने जो विवरण दिया है, उससे अच्छी तरह उसका परिचय मिलता है। हृदय का उत्साह रोकने में असमर्थ-से होकर द्वा सिंह-शावक की भाँति सगर्व वे श्रीरामचन्द्र से कहते हैं—

> ''त्राज्ञा है तुम्हारी श्रब क्या हे प्रभो, दास को ? बीत रही रात देव, काम नहीं देर का । श्राज़ा दो कि जाऊँ श्रभी, मासूँ मेघनाद को ।''

लक्ष्मण का यह वीरत्व-पूर्ण उत्साह सर्वथा प्रशंसनीय है। किन्त इसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से बहुत कापुरुपता का व्यवहार कराया है। और की तो बात हो क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आशा छोड कर वे वन को छौट जाने के छिए तैयार हैं; किन्त्र मेघनाद के साथ लडने की लक्ष्मण को आज्ञा देने के लिए नहीं। लक्ष्मण और विभीषण उन्हें समझाते हैं तो भी उन्हें साहस नहीं होता। विभीषण अपने स्वप्न की बात सना कर कहता है कि राजलक्ष्मी ने प्रत्यक्ष होकर उसे लङ्का का राजसिंहासन देने का वर प्रशन किया है, तो भी उनका डर नहीं छटता. वे स्त्रियों की तरह विलाप करने लगते हैं और कभी वन को आहे समय अयोध्या के राजमहल में रोती हुई ऊर्मिला की याद करते हैं. कभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि सुमिता ने किस प्रकार लक्ष्मण को उन्हें सौपा था । अन्त में आकाश-राणी होती है कि है रामचन्द्र, तुम्हें क्या देववाक्य में अविश्वास करना उचित है ! तुम देवकुलप्रिय हो। शायद इतने से भी उन्हें सन्तोप न होता, इसलिए देववाणी उन्हें शून्य की ओर देखने के लिए कहती है। आकाश में दिखाई पडता है कि एक मोर और साँप का युद्ध हो रहा है। किन्तु उसमें विजय साँप की हो होती है। मयूर मारा जाता है। कवि ने यह मयूर और साँप का युद्ध इलियड काव्य के बारहवें सर्ग से परिवर्तित रूप में प्रहण किया है। विभीषण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुन कर भी क्या आपका भय नहीं छटता ! तब कहीं वे लक्ष्मण को उसके साथ जाने देने के लिए राजी होते हैं और देव-अस्त्रों से उन्हें अपने हाथों सजाते हैं। किन्तु इतना होने पर भी उनका मन आश्वस्त नहीं होता । वे भाईको विभीषण के हाथ सौंपते हुए कहते हैं-

''जाश्रो मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना, सौंपता है राघव भिखारी तुम्हें श्रपना एक ही श्रमूल्य रत्न । रिथवर, बातों का काम नहीं. बस, यही कहता हूँ श्राज मैं---जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ ही ।"

इस प्रकार, किसी तरह अग्रज की आज्ञा पाकर, गुल्मावृत व्याझ या नदी-गर्भस्थ नक की तरह, लक्ष्मण मेघनाद को मारने के लिए, विभीषण के साथ चले। उनके स्पर्श से लङ्का का दुर्भेद्य सिंहद्वार खुल गया । कवि ने अपने खाभाविक नैपुण्य से लङ्का का प्रातःकालीन दृश्य, नागरिक लोगों का कथोपकपन एवं मेघनाद के यज्ञागार का शोभा-पूर्ण वर्णन किया है। लक्ष्मण के उस मन्दिर में प्रवेश करते ही उनके अस्त्रों की अनझनाइट और पैरों को आइट से मेघनाद का ध्यान टूट गया। उसने आँखें खोल कर और उन्हें इष्टदेव समझ कर उनके चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे युद्ध के लिए लल-कारा । किन्तु विस्मित मेघनाद को उनके लक्ष्मण होने का किसी प्रकार विश्वास न हुआ। विश्वास न होने की बात ही थी। लङ्का के उन अजेय वीरों के ब्यूह को और दुर्लें ब्य प्राचीर को अतिक्रम करके किसकी मजाल है जो उसके यज्ञागार मे प्रवेश करे ? मेघनाद ने फिर भी उन्हें इष्टदेव समझा और पुनर्वार प्रणाम करके अभीष्ट वर माँगा । किन्तु जब लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए खड़ातालन किया तब उसका भ्रम दर हो गया। क्षण भर के लिए आश्चर्यचिकत और उद्विय होकर उसने उनकी ओर देखा। भय-शून्यता मेधनाद के चरित का मुख्य लक्षण है, यह पहले कहा जा चुका है। उसके इस समय के व्यवहार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है। रामायण का मेधनाद मायावी योद्धा है। माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया की सीता का छेदन करके उसने रामचन्द्र पर विजय पाने की चेष्टा की थी। किन्तु मधुसदन के मेघनाद के पास माया नहीं, कपट नहीं । लक्ष्मण को तलवार उठाये देख कर वह प्रकृत-द्यत्रिय त्रीर की तरह क**इ**ता है—

''रामानुज लद्मण् हो यदि तुम सत्य ही तो हे महाबाहो, मैं तुम्हारी रण्-लालसा मेटूँगा श्रवश्य घोर युद्ध में । मला कभी होता है विरत इन्द्रजित रण्-रंग से ? लो श्रातिथ्य सेवा तुम श्रूर-सिंह पहले मेरे इस धाम में जो श्रागये हो, ठहरो । रच्चोरिपु तुम हो, श्रातिथ्य तो भी श्राज हो, सज लूँ जरा मैं वीर-साज से । निरस्र जो वैरी हो, प्रथा है नहीं श्रूर वीर-वंश में मारने की उसको; इसे हो तुम जानते, चित्रिय हो तुम, मैं कहूँ क्या श्रौर तुमसे ?"

यहाँ तक किव ने लक्ष्मण को मेघनाद का उपयुक्त प्रतिद्वन्द्वी दिखाया है। किन्तु यहीं से उनके चिरत में कालिमा-लेपन करना आरम्भ कर दिया है। इसके बाद महाप्राण मेघनाद की उदारता और निर्मीकता जैसी प्रशंसनीय है, ''क्षुद्रमति'' लक्ष्मण की कापुरुषता और नृशंसता वैसी ही निन्दनीय। लक्ष्मण ने प्रतिपक्षी की बीरोचित और न्याय्यप्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने निरस्न दशा में ही, उसकी हत्या की। किव ने केवळ बीरोचित औदार्य्य और महत्व में ही लक्ष्मण का कापुरुष के समान चित्रित नहीं किया है, वरन शारीरिक बल में भी उन्हें शिशु की अपेक्षा निक्षण्ट कर दिया है। कुद्ध मेवनाद के द्वारा फेंके गये शक्क न्या। इसीलिए—

"\* \* \* \* महामाया ने सब को हटाया दूर, फैला कर हाथ यों— सोते हुए बालक के ऊपर से जननी मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कंज ज्यों।"

इससे भी किव को सन्तोष नहीं हुआ। जिस समय रिक्तहस्त मेघनाद लक्ष्मण पर झपटा उस समय भी देवास्त्र धारी लक्ष्मण का रक्षण करने के लिए देव-माया का प्रयोजन हुआ। मायादेवी के कौशल के मेघनाद ने देखा कि कालदण्डधारी यम, शुल्पाणि महाकाल और गदावकघारी विष्णु प्रभृति देव-गण उसके चारों ओर खदे हैं। मन्त्रमुग्ध की भाँति वह निश्चल भाव से खड़ा होगया और उसी दशा में लक्ष्मण ने खड़ाघात करके उसे घराशायी कर दिया। जिस दुर्जय दर्प से वह राम-लक्ष्मण को तृण-तुल्य समझता था, उसके अन्तकालीन आर्तनाद से भी वह व्यक्त होता है। एक ओर इल्पियड के मुमूर्ष वीर देक्टर का अभिसम्पात और दूसरी ओर रामायण के मेघनाद की भर्मना सम्मिलित करके कवि ने लक्ष्मण और विभीषण के प्रति मेघनाद की अन्तिम वाक्यावली की रचना की है। अन्त में जनक-जननी के चरणों का स्मरण करके मेघनाद ने आँखें मूँद लीं। राष्ट्रसराज के पाप का प्रायश्चित्त रूप "लक्का का सरोजरिव" अकाल में ही अस्त होगया।

इस प्रकार इन्द्रजित का वध किया उसकी इत्या करके लक्ष्मण भीरामचन्द्र के समीप लीट आए। वर्णनीय विषय परिस्फुट करने के लिए ही कविजन उपमा-अलङ्कारों का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य-वश मधुसूदन ने यहाँ पर जिन दी उपमाओं का प्रयोग किया है, उनसे लक्ष्मण का नर-इन्तापन और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है। पहले उन्होंने न्याघ्री की अनुपस्थिति में व्याघ्र-शिशु को मारने वाले किरात से लक्ष्मण को उपमा दी है। उससे भी परितृष्ट न होकर निद्रितपाण्डव-शिशुइन्ता, ब्राह्मण कुलाङ्कार, कापुरुष अश्वत्थामा के साथ उनकी तुलना की है। किन्तु इसके बाद इम देखते हैं कि रामचन्द्र उस नरघाती का अभिनन्दन करते हैं—

''पाया धाज सीता को तुम्हारे भुजबल से हे भुजबलेन्द्र, तुम धन्य वीर-कुल में।"

इत्यादि ।

अभिनन्दन बहुत सुन्दर है; किन्तु लक्ष्मण ने जो अनुपम वीरत्क प्रदर्शित किया था, वह उन्हें अविदित न था। रामचन्द्र के इस अत्यधिक अभिनन्दन किये जाने पर, यदि उन्हें आत्मसम्मान का कुछ भी ज्ञान होता तो वे समझते कि बद्दे भाई उन पर व्यङ्ग्यवृष्टि कर रहे हैं। जो हो, लक्ष्मण के हाथ से मेघनाद का वध कराना कि को अभीष्ट था सो पूरा हो गया। रामचन्द्र की सेना जयोछास करने लगी और सुप्तोश्यित लङ्कापुरी वह विकट शब्द सुन कर चौंक उठी।

मेघनाद-वध का षष्ठ सर्ग ही सारे काव्य में सबसे निकृष्ट है। मधुसूदन जिस कारण से इस सर्ग की इस प्रकार रचना करने के भ्रम में पदे हैं, उसके विषय में दो एक बातें लिखी जाती हैं। पहला कारण राक्षस-वंद्य पर उनकी अत्यधिक सहानुभृति है और दूसरा कारण वाल्मीकि को छोडकर होमर को आदर्श रूप मान कर उसके अनुकरण की घेष्टा है। राक्षस वीरों के वीरत्व ने मधुसुदन को ऐसा मुग्ध कर दिया था कि उनके प्रतिपक्षी भी बीर हैं, इसे वे एक वार ही भूल गये थे। उनका घार्मिक विश्वास भी उनके भ्रम का एक कारण था। जातीय धर्मों में विश्वास रहने से जो महापुरुषद्वय चिरकाल से हिन्दुओं के हृदयाराध्य हो रहे हैं उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते। किन्त होमर का अनुकरण ही इस भ्रम का सबसे मुख्य कारण है। महर्षि वाल्मीकि का चरित सन्निवेश ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामलक्ष्मण को अतुल्य पराक्रमी वीर जानकर भी इम राक्षसराज और मेघनाद को उनके अयोग्य प्रतिद्वनद्वी नहीं मानते । किन्तु होमर का आदर्श मिन्न है। ग्लैडस्टन ने होमर के विषय में कहा है कि ग्रीकों पर उनका इतना पक्षपात था कि उन्होंने एक भी प्रसिद्ध ग्रीक वीर का टायवासियों से नाय्य युद्ध में वध नहीं कराया । पैटोक्लस को हेक्टर अवश्य मारता है; किन्त विजय का प्रधान निदर्शन रूप उसके शव पर अधिकार करने में कोई समर्थ नहीं होता । ग्लैडस्टन ने लिखा है-

"It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek Chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos; and sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclos."

क्षुद्रमित ट्रायनिवासी श्रीक वीरों को न्याय्य युद्ध में मारें अथवा अतिक्रम करें, इलियड का कवि इंधे किसी तरह सहन नहीं कर सकता। जो द्देक्टर अन्यान्य स्थलों पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया है, वहीं जिस समय अपने प्रतिद्वन्द्वी आिल्स के सामने आता है उस समय कवि उसे विकलाङ्ग-सा चित्रित करता है। मधुगुदन के लिए होमर का अविकल अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक उनसे हो सका लक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध मे उन्होंने पक्षपात किया । "क्षुद्रनर" लक्ष्मण उनके इन्द्रविजयो महाबीर का न्याय्य युद्ध में वध करे, कवि के लिए यह मानों असहा था। इसी से उन्होंने लक्ष्मण को एक बालिका की अपेक्षा भी दुर्वल बना डाला। और सब स्थानों में लक्ष्मण भय-शून्य रहें. साक्षात् रुद्रदेव का भी युद्ध के लिए आह्वान करने में द्विधा न करें. किन्तु मेवनाद को देखते ही एक साथ मन्त्रमुग्ध की भाँति अवसन्त हो जाते हैं। मेघनाद के अस्त्रप्रहार की तो बात ही जाने दीजिए, उसके फेंके हुए शङ्क, घंटा प्रभृति पूजा के सामान्य पदार्थों से, नहीं नहीं, उसके खाली हाथ के बार से भी आत्मरक्षा करने में वे असमर्थ हैं! नायक का गौरव बढ़ाने के छिए प्रतिनायक को भी गौरवयुक्त रखना पड़ता है, जान पडता है, मेबनाद-बध के किव को इस बात का भी स्मरण नहीं रहा है। आर्य रामायण का अनुसरण करने हे उसे इस भ्रम में न पड़ना पड़ता । आर्थर मायण के लक्ष्मण ने तस्कर की तरह घर में घुस कर निरस्न शत्रु की इत्या करना तो दूर, इन्द्रजित का अपने साथ प्रच्छन्न रूप से युद्ध करते देख कर उसे इसके लिए धिकार देते हुए कहा था-

> ''श्रन्तर्धान गतेनाजौ यत्त्रयाचरितस्तदा, तस्कराचरितो मार्गो नैप वीर निपेवितः । यथा बार्णपथंप्राप्य स्थितोस्मि तव राचस, दर्शयस्वाद्यतं तेजो वाचात्वं किविकथ्यसे ॥''

अर्थात् रणक्षेत्र में अन्तर्हित होकर त् जो कुछ करता है वह चोरों के योग्य है, वीरों के योग्य नहीं। जैसे मैं तेरे बाण-पथ में स्थित हूँ वैसे ही त् भी वैसा हो तेज दिखला; अनर्थक बकता क्यों है !

रामायण में वर्णित लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वर्णन पढ़कर

शरीर रोमाञ्चित हो उठता है । किन्तु मधुस्दन की पक्षपातिता और अनुकरणेच्छा ने ही उन्हें अपने भ्रम के सम्बन्ध में अन्ध रक्खा उन्होंने बाबू राजनारायण वसु को लिखा था कि—''मैं ऐसी कठोर सावधानता से मेघनाद-वध की रचना कर रहा हूँ कि कोई फ्रेंच समालोचक भी उसमें दोष न निकाल सकेगा।" सुतराम् उनका यह दोप खेच्छाकृत नहीं। किन्तु खेच्छाकृत हो, या अनिच्छाकृत हो, यह सर्ग उनके काव्य का सदैव कलङ्क होकर वर्तमान रहेगा।

#### सप्तम सर्ग

अति मनोहर प्रभात-वर्णन के साथ मेघनाद-वध का सप्तम सर्ग आरम्भ होता है। लङ्का का गौरव-र्राव सदा के लिए अस्त हो गया है; किन्तु प्रकृति का भ्रक्षेप भी उधर नहीं । दिनमणि सदा की भाँति उज्वल आलोक से संसार को उद्भासित करके उदित हुए हैं। कुसुम-कुन्तला पृथ्वी मोतियों की माला पहन कर पूर्व की ही भाँति हर्प से हँसने लगी है। निकुञ्ज-समृह भी पहले की तरह विहङ्ग-कुल के कूजन से मुखरित हो उठा है। प्रकृति के सङ्गीत, हास्य और उछास में कभी परिवर्तन नहीं होता । पुत्रशोककातरा मन्दो इसे एवं पतिविरहविधुरा पतिव्रता प्रमीला किसी के दुःख में प्रकृति की सहातुम्ति नहीं; प्रकृति का नियम ही ऐसा है । मेबनाद को मृत्यू का संबाद उस समय भी लङ्का में प्रचारित नहीं हुआ था। साध्वी प्रमीला अन्य दिवस की भाँति उस दिन भी सबेरे स्नान करके वेशविन्यास करने में प्रवृत्त हो रही थी। किन्तु क्या जाने, साध्वी के हाथ का कङ्कण उसे कडा मालूम होता था। कण्ठमाला पहनते समय कण्ठ में भी पोड़ा होने लगी । न जानें, कैसी एक अस्फुट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्राणों को व्याकुल करने लगी। अधीर होकर बह वासन्ती सखी से---

> ''बोली—क्यों पहन नहीं सकती हूँ सिख, मैं धाभूषण ? धौर नगरी में सुनती हूँ क्यों रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ! वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ? रोये उठते हैं प्राण ! त्रालि, नहीं जानती

श्राज मैं पडूँ गी हाय ! कौन-सी विपत्ति में ? यज्ञागार में हैं प्राण्नाथ. तुम उनके पास जाश्रो, रोको उन्हें, युद्ध में न जावें वे सूरिशरोरत्न इस दुर्दिन में । स्वामी से कहना कि पैरों पड़ रोकती है किंकरी !"

प्रमीला के चिरत की मधुरता के लिए मधुसूदन की हमने यथे हुए प्रशंशा की है। सारे प्रन्थ में, सर्वत्र ही, वे इस माधुरी की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। जो प्रमीला राघव के सैन्य समुद्र में कूदने से नहीं डरती, वही दाँई आँख फड़कने से डर जाती है। भारतीय रमणी के लिए ये दोनों ही बातें स्वाभाविक हैं। प्रमीला की तरह अतुल वीर्यवती के मुँ से—

# ''कहना कि पैरों पड़ रोकती है किंकरी।''

यह पंक्ति कहला कर किन ने उसके स्वभाव का विनयमधुर भाव क्याः हो सुन्दरता से परिस्फुट किया है। आधुनिक भारत में प्रमीला के समान रमणी के पाये जाने की सम्भावना नहीं; किन्तु भविष्य में यदि कोई वैसी कोमलतामयी वीराङ्गना उत्पन्न होगी तभी इस देश के नारी-हितैषियों की आशा सार्थक होगी। पिंडानी और दुर्गावती के देश के किन ने अपने देश के लिए उपयुक्त और अति मनोहर चित्र अङ्कित किया है।

मेघनाद की मृत्यु का संबाद घीरे घीरे लङ्का में फैल रहा था; किन्तु इसे गश्चसराज की सुनाने का किसी को साहस न होता था। कैलासघाम में महादेव भेवनाद की मृत्यु से विषण्ण हो रहेथे। भक्त की विपत्ति से भक्तवत्सल का हृदय व्यथित हो रहा था। उन्होंने भगवती से कहा—

"\* \* \* \* स्यूल यह जो शुभे, देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है। रहती सदैव वह वेदना है, उसको हर नहीं सकता है सर्वहर काल भी। रावण कहेगा क्या स्वपुत्र-नाश सुन के सहसा मरेगा यदि रुद्रतेजो दान से रत्ता मैं करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी।"

इसके बाद महादेव ने वीरभद्र को लङ्का में जाकर राक्षसराज को कद्ग-तेज प्रदान करने की आज्ञा दो। वीरभद्र का लङ्का में आना और रावण के साथ साक्षात् करना अत्यन्त गम्भीर भावोद्दीपक है। महादेव के आदेश से—

''भीमबली वीरभद्र व्योम-पथ से चला, प्रयात सभीत हुए व्योमचर देख के चारों घ्रोर; निष्प्रभ दिनेश हुच्चा दीप्ति से होता है सुधांशु ज्यों निरंश उस रिव की घ्रामा से । भयंकरी त्रिश्ल-छाया पृथ्वी पै घ्रा के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने वन्दना की भीम भव-दूत की । महारथी राच्तसपुरी में घ्रवतीर्या हुच्चा शीन्न ही. थर थर काँपी हेमलंका पद-भार से, काँपती है जैसे वृच्च-शाखा जब उस पै बैठता है पिच्चराज वैनतेय उड़के ।"

महर्षि प्रणीत रामायण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवी को इननोद्यत राक्षसराज जिस प्रकार उन्मत्त और नृशंस की तरह चित्रित हुआ है, मेघनाद-वध में उसका चिन्ह भी नहीं। वीरभद्र के अविभाव से छंकेश्वर का हृदय आशा और उत्साह से परिपूर्ण हो गया। संयत-चित्त से उसने राक्षस सैनिकों को युद्ध के लिए सजित होने की आशा दी। किवा ने अपने स्वाभाविक नैपुण्य से राक्षस वीरों की रणसज्जा का वर्णन किया है। प्रथम सर्ग में चित्राङ्गदा के साथ बातचीत करने में मधुसूदन ने राक्षसराज के चिरत का एक अंश भात्र प्रदर्शित किया है। सातवें सर्ग में मन्दोदरी के साथ बातचीत करने में उसका दूसरा अंश प्रदर्शित किया

है। पहले सर्ग में राक्षमराज अनुतप्त और आस्मग्लानि से शानशून्य है। किन्तु सातवें सर्ग में उसका व्यवहार दूसरे प्रकार का है। मेघनाद जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्थिर और संयत है। पुत्रशोक कातरा मन्दोदरी को सान्त्वना देने के लिए वह कहता है—

'' \* \* \* रचः कुलेन्द्रागि, हुत्रा वाम है त्याज हम दोनों पर देव ! किन्तु फिर भी जीवत हूँ त्राब भी जो मैं, सो बस उसका बदला चुकाने के लिए ही ! शून्य गृह में लौट जात्रो देवि. तुम. मैं त्रानीकयात्री हूँ, रोकती हो मुक्तको क्यों ? रोने के लिए हमें गृहिगि. पड़ा है चिरकाल \* \* \* \* \* कौट जात्रो, जाऊँ मैं समर में. कोधानल क्यों यह बुकाऊँ त्राश्र्वल से ?"

इस कथन में उसके हार्तिक भावों का अनुमान किया जा सकता है। राक्षसों के प्रति उसके उत्माह वाक्य भी इसके बहुत उपयुक्त हैं। प्रथम सर्ग में युद्ध-वर्णन के साथ किव ने एक नई घटना की उद्भावना की है। छङ्का-युद्ध में देव-गण की प्रत्यक्ष सहकारिता आर्थ रामायण में नहीं। इल्लियड के इक्कीसवें सर्ग के अनुकरण पर किव ने उसे मेघनाद-वध में सम्मिलत किया है। रामचन्द्र की सहायता के लिए देवराज इन्द्र, कार्तिकेय प्रभृति देवसेनानायकों को साथ छेकर पृथ्वी पर आया है। इस ओर राक्षसराज और रघुराज दोनों ही तुमुल युद्ध का आयोजन कर रहे हैं। इससे पृथ्वी देवी डर कर विष्णु की शरण में गई। भक्त वरसल भगवान ने पृथ्वी को रसातल जाने से बचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज हरण करने की आजा दी। महारुद्र ने रावण को इसके पहले ही अपने तेज से पूर्ण कर दिया था। सुतराम उसकी विजय अनिवार्थ्य थी। बुझता हुआ दीपक जैसे क्षण भर के लिए पूर्ण प्रभा से प्रज्विलत हो कर अन्धकारसागर में छूब जाता है, रावण का भाग्य-प्रदीप भी चिरनिर्वापित होने के लिए वैसे ही, मुहूर्त भर के लिए, प्रज्विलत हो उठा।

मेघनाद-वध के एक मात्र इसी सर्ग में युद्ध का चित्र अङ्कित पाया

जाता है। रामायण में वर्णित शक्तिशेल का वृत्तान्त इलियड में वर्णित घटनाओं से मिला कर मधुसूदन ने इस सर्ग की रचना की है। षष्ठ सर्ग में लक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम सर्ग में उसका निदर्शन भी नहीं। इस सर्ग में नवयौवनहप्त सिंह-शावक के समान रण-क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्मित होना पड़ता है। लंकेश्वर तुमुल युद्ध में, कार्तिकेय, इन्द्र, हन्मान और सुग्रीव प्रभृति को पराजित करके लक्ष्मण के सामने पहुँच कर वज्रगम्भीर स्वर से कहता है—

''\* \* \* \* \* चरे. इतनी
देर में तू लहमण्. क्या मेरे हाथ श्राया है
रण् में रे पामर ? कहाँ है ख्रव वृत्रहा
वजी ? कहाँ विध्वज तारकारि स्कन्द हैं
शक्तिधर ? घौर कहाँ तेग वह माई है
राघव ? सुकंठ कहाँ ? पामर, बता मुभे
कौन बचावेगा इस कालासच रण् में ?
जननी सुमित्रा श्रौर ऊर्मिला बधू को तू
याद करले रे श्रव मरने के पहले !
मांस तेरा दूँगा श्रभी मांसलोभी जीवों को;
रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की ।
कुच्चण् में दुर्मति, हुश्रा था सिन्धु-पार तू,
चोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रच्चोगेह में
रच्चोरत्न तूने हरा—जग में श्रमूल्य जो !''
क्षित्रय वीर छक्ष्मण का प्रत्युक्तर भी इसके उपयुक्त है—

''चत्रकुल में है जन्म मेरा. कभी रण में रच्चोराज, काल से भी डरता नहीं हूँ मैं, फिर किस कारण डरूँगा भला तुफ से ? करले जो साध्य हो सो, पुत्रशोक से हैं तू व्याकुल विशेष त्याज, तेरा शोक मेटूँगा भेज तुमे तेरे उस पुत्र के ही पास में ।"

इसके बाद रावण के साथ लक्ष्मण का युद्ध-वर्णन पढ़कर, उन्होंने अक्षत्रिय के समान मेघनाद की हत्या की है, इसका स्मरण भी हमें नहीं रहता । उनके अनुपम वीरत्व से हम मुग्ध हो जाते हैं। किन्तु वीरत्व, विक्रम, कुछ भी आज उनकी रक्षा न कर सका । देवबल से बलवान रावण की शक्ति के आघात से लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पद्दे । महादेव के आदेश से लक्ष्मण का मृत शरीर छोड़ कर उछास पूर्वक राक्षसराज ने लक्कापुरी में प्रवेश किया ।

सप्तम सर्ग की भाषा, उसका वर्णनीय विषय एवं उसकी आनुषिक्षक घटनाएँ, सभी सुन्दर हैं। बाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सर्ग को इस काव्य में सवोंत्तम\* कहा है। किन्तु वीर रम के वर्णन के लिए यह प्रशंसनीय होने पर भी रामचन्द्र के चिरत के सम्बन्ध में किव ने पहले की ही तरह इसमें भी भूल की है। रामचन्द्र को रण क्षेत्र में देखकर रावण ने कहा है—

> ''चाहता नहीं मैं श्राज सीतानाथ, तुमको, एक दिन श्रोर तुम इस मव-धाम में जीते रहो. निर्भय, निरापद हो ! है कहाँ श्रमुज तुम्हारा वह नीच. छ्वसमरी ? मारूँगा उसे मैं, तुम श्रपने शिविर में लीट रघुश्रेष्ट. जाथो । \* \* \* \*

आततायी शत्रु के इन गर्वित और व्यद्गयपूर्ण वचनों पर द्विहिक्त भात्र न करके रामचन्द्र वहाँ से हट गये। उनके समान महापुरुप के लिए यह बात.कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। जिसने पत्नी के सतीत्व-नाश का प्रयासी होकर उनके मर्म में शेलाघात किया है और जो उनके प्रियतम भ्राता के प्राणनाश के लिए रक्तिपपासु व्याघ के समान

The seventh book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature.

Literature of Bengal, page 183.

उसीकी ओर दौड़ रहा है, ऐसा कौन है जो मनुष्य-हृदय लेकर उसके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराङ्गमुख होगा ! रामचन्द्र के समान महापुरुष की बात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्या ऐसी अवस्था में उदासीन रह सकेगा ! हम पहले ही कह चुके हैं कि मधुसूदन ने जब कभी रामचन्द्र की चर्चा की है तभी वे इसी प्रकार अपन में पड़ गये हैं । उनके रामचन्द्र में विनय और कोमलता का अभाव नहीं, किन्तु कोमलता के साथ दृदता का सामज्ञस्य ही रामचन्द्र के चरित्र का गोरव है, वे इस बात का विचार नहीं रख सके हैं । उनके रामचन्द्र प्रमीला का वीरत्व देख कर डर जाते हैं, माई को युद्ध में भेजते समय रोने लगते हैं एवं आततायी शत्रु को युद्ध में सामने पाकर भी उससे लड़ने में विभुख रहते हैं । राम और लक्ष्मण के चरित के सम्बन्ध में मधुसूदन मेवनाद-वध की रचना करते हुए जिस भ्रम में पढ़े हैं, वह हमेशा उनके काव्य का कलक्क होकर रहेगा।

### श्रष्टम सर्ग

शक्ति शेलाइत वीर लक्ष्मण का पुनर्जीवनलाम अष्टम सर्ग का वर्णनीय विषय है। रामायण की मूल कथा विद्यमान रख कर किव ने इसमें इलियड और डिवाइन कमेडी के किवयों का अनुसरण किया है। उस दिन के उस भयङ्कर युद्ध की समाप्ति के साथ ही एर्थ्य अस्त हो गया था और राति-समागम से रणक्षेत्र के चार्गे ओर सैकड़ों अग्निपुड़ प्रज्वलित हो रहे थे। लक्ष्मण के पादर्व में रामचन्द्र मृतप्राय पड़े थे। उनके शोक में सब सैनिक शोकाकुल थे। किव ने कुशलता के साथ अत्यन्त हुदयद्राविणी भाषा में, रामचन्द्र का शोकोच्छ्वास वर्णन किया है। किन्तु सीमातिरिक्त दीर्घ हाने से उसका सौन्दर्य कुछ कम हो गया है। रामचन्द्र के समान सत्वगुणाश्वित पुरुष से हम शोक की अवस्था में भी अपेक्षाकृत हदता और सयम की प्रत्याशा रखने हैं।

कैलाशधाम में भक्तवत्सला का हृदय रामचन्द्र के दुःख से दुःखित है। महादेव ने उनके उपरोध से माया देवी को लङ्कापुरी में भेजा। रामचन्द्र ने माया देवी के साथ प्रेतपुरी में जाकर राजा दशरथ से भेंट की और उनसे लक्ष्मण के जीवन-लाभ का उपाय अवगत किया। ये सब चातें मूल रामायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता नहीं। इलियड के

षष्ट सर्ग के अनुकरण पर कवि ने इसकी रचना की है। वीरवर इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरङ्ग के मार्ग से प्रेतपुरी में जाकर अपने परलोकवासी पिता के साथ साक्षात किया है। इलियड के प्रेत नगर के बाहर जैसा भीषणकाय कामरूपी मूर्ति-समुदाय का वर्णन है. मेघनाद-वध के इस सर्ग में भी वैसा ही वर्णन है । इलियड-वर्णित "Acheron" आकिरन या "ठिए x" यहाँ वैतरणी के रूप में और उसकी "Cybil" साइबिल माया देवी के रूप में चित्रित की गई •है। "Styx" के नाविक "Charon" कैरन के इनिस की मार्ग देने में असम्मत होने पर साइबिल ने जैसे उसे अपना मायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी वैसे ही वैतरणी-रक्षक यमरत को मार्ग देने में अनिच्छ्क देखकर शिव का त्रिशुल दिखलाया था। इनिस के समान रामचन्द्र ने भी अपने पूर्व-परिचित अनेक व्यक्तियों को प्रेतपुरी में देखा था। इन सब घटनाओं के आंतरिक्त कामुक नर-नारियों का अतृति जनित दण्ड, वज्रनख मांसाहारी पक्षियों का पापियों की आँतों को विदीर्ण करना और प्रेत-क्रिया हुए विना यमपुरी में जाने का निषेध आदि और भी अनेक बातें कवि ने पाश्चात्य कवियां के काव्यों से लेकर अष्टम सर्ग में रक्खी हैं।

स्वर्ग और नरक-वर्णन पाश्चात्य और प्राच्य दोनों देशों के किवयों को प्रिय लगता है। वर्जिल, दान्ते और मिल्टन प्रभृति अनेक पाश्चात्य महाकिवयों ने इसके लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उन्होंके अनुकरण पर मधुस्दन ने मेघनाद-वध में स्वर्ग और नरक के चित्र अङ्कित किये हैं। परलोक के अन्धकारगर्भ में जो बातें लिपी हैं उन्हें जानने के लिए स्वभावतः हो मनुष्य के हृदय में आकांक्षा उत्पन्न होती है। उसीकी पूर्ति के लिए, जान पड़ता है, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व की कल्पना की गई है। स्वर्ग पुण्यवानों के पुरस्कार और नरक पापियों के दण्ड पाने का स्थान है, यह विश्वास भी उस कल्पना का एक बड़ा कारण है। किन्तु मनुष्य समाज के ज्ञान की जितनी ही उन्नित होती है उतना ही इस कल्पना पर लोगों का विश्वास कम होता जाता है। पाराडाइज लास्ट की जिस नरक-वर्णना ने एक समय मिल्टन के समकालीन पण्डितों को भीत और विस्मित कर दिया था वह इस समय विद्यालय के

बालकों को केवल कौतुक-जनक जान पड़ती है। गन्धकाग्निमय किंवा तुषारहृदपूर्ण नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही आवश्यक है। कहते हैं, किसी ईसाई धर्मप्रचारक ने श्रोताओं के हृदय में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक ऐसा स्थान है कि वहाँ समाचार पत्र नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर मेधनाद-वध का अष्टम सर्ग असार कल्पना के सिवा और कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि मधुस्दन ने कोई वैज्ञानिक ग्रन्थ नहीं लिखा, पौराणिक काव्य लिखा है।

मधुसदन ने स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन किया है। किन्त नरक-वर्णन की अपेक्षा स्वर्ग-वर्णन में उन्होंने अधिक पारदर्शिता प्रदर्शित की है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थानों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग का स्थान मात्र है, इस स्थान पर भी वैसा ही है, निष्काम, धार्मिक पुरुषों की शान्ति और उन्नति का क्षेत्र नहीं। मनुष्य के लिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही उपभाग्य हैं। इसलिए वे सर्वत्र, यहाँ तक कि ब्रह्महोक में भी, इन्द्रियपरितृप्ति की सामग्री खोजते हैं। इन्द्रिय सुख ही साधारण मनुष्य के सुख की चरमसीमा है। मधुसूदन इसी चिर-प्रचलित और सर्व जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके हैं। इसी कारण उनके खर्ग में उपभोग्य सामग्री का ही आधिक्य है। किन्तु जो सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस अमृतपुरुष में मम होकर देव-गण जिस स्वर्ग का उपभोग करते हैं, मधुसूदन के स्वर्ग में उसका उल्लेख भी नहीं पाया जाता । उनके नरक-वर्णन में वीभरस रस की ही प्रधानता है। उनके नारकीय दश्य डिवाइन कमेडी ( Divine comedy ) के नरक-वर्णन की भाँति हमें भीत और स्तम्भित नहीं करते. हमारे हृदयों में वीभत्स रस का हो उद्दीपन करते हैं। मधुसूदन ने इस सर्ग में वर्णना-नैपुण्य और कविशक्ति प्रदर्शित करने में कसर नहीं की: किन्त इमारी राय में स्वर्ग और नरक-वर्णन के बदले वे और किसी विषय में अपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रम लगाते तो वह अधिक फलप्रद होता। मेघनाद-वघ उन्नीसवीं शताब्दी की रचना है, इसीलिए इस ऐसा कह रहे हैं: यदि कवि पौराणिक युग में उत्पन्न होता तो इसके कहने की आवश्यकता न होती । ऐसा होता तब तो स्वर्ग और नरक-

वर्णन के लिए जान पड़ता है, मेघनाद-वध एक महापुराण के रूप में परिणत होता।

#### नवम सर्ग

जो विषाद-सङ्गीत मेवनाद वत्र के प्रथम सर्ग में ग्रुरू हुआ था वह नवम सर्ग में समाप्त हो गया। बहुत लोग इस काव्य को वीर रस-प्रधान ही समझते हैं; परन्तु वास्तव में वीर रस की अपेक्षा करुण रस की ही इसमें प्रधानता है। इसे पढ़ने पर पाठकों के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव उत्पन्न होता है, उसके अनुसार इसे करुण रस प्रधान कहना ही युक्ति-सङ्गत है। राक्षसों के परिजनों की आँखों से जो अश्रुधारा प्रवाहित होती है, वह उनके वीर-हृदय की शोणित रेखा को घा डालती है। हाहाकार में युद्ध का कोलाहल छूब जाता है। बहुत लोग मधुसूदन को वीर रस का हो वर्णन करने में कुशल समझते हैं; किन्तु अशोक बनवासिनी, मूर्तिमती विरह-न्यथा-रूपिणी जानकी और इमशान-शब्या पर स्वामी के पद-प्रान्त में बैठी हुई नवविधवा प्रमीला का चित्र देख कर कौन कहेगा कि मधुसूदन केवल वीर रस के ही किव हैं ? मधुसूदन के अपने निज के जीवन की भाँति उनका मेघनाद-वध भी करुण रसात्मक है।

जिस कराल रजनी में, लङ्का के रणक्षेत्र में, भाई का मृत शरीर गोद में लिये रामचन्द्र बैठे थे, लक्ष्मण के पुनर्जीवन-लाभ के साथ उसका सबेरा हुआ था। उस समय उनकी सेना का आनन्द-कोलाहल, समुद्र के कल्लोलनाद को भी पराजित करके, शोक के मारे पृथ्वी पर पहे हुए राक्षसराज रावण के कानों में प्रविष्ट हुआ। उसने, मन्त्री से, लक्ष्मण के पुनर्जीवन का संवाद सुना। पुत्रधाती शत्रु का मर कर भी न मरना पुत्र-शोक से भी अधिक मर्मभेदी होता है; किन्तु उस मर्मभेदी संवाद से इस वार रावण मूर्विछत नहीं हुआ। संसार की सब आशाएँ लुत हो जाने पर निराशा ही मनुष्य को आशा प्रदान करती है। राक्षसराज आज उसी निराशा से आशान्वित है। उसके भाग्य-दोष से जब स्वयं काल ही अपना धर्म भूल गया तब उसे आशा कहाँ ? उसने समझ लिया कि राक्षसों का गौरव-रवि सचमुच हमेशा के लिए अन्धकार से आवृत हो गया। कुल-गौरव पुत्र का प्रेतकर्म सम्यन्त करने की इच्छा से उसने अपने मन्त्री को राम-चन्द्र के समीप भेज कर एक सप्ताह के लिए सन्त्रि की प्रार्थना की। उदार

द्ध्य रामचन्द्र ने दुरैंव प्रस्त शत्रु की यह विनती मान ली । यह विषय आर्य रामायण में नहीं। इलियड के आदर्श पर मधुसूदन ने इसकी कल्पना की है। किन्तु इलियड के किव जिस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, मेधनाद वध के किव ने उसे प्रदर्शित करने का सुयोग प्राप्त किया है। भाषत-लल्लना पित के पद-प्रान्त में बैठकर बहुधा किस सहास्य वदन से चितानल में अपने शरीर और प्राणों की आहुति दे देती थी, साध्वी प्रमीला के चितारोहण से किव ने इसे प्रदर्शित किया है। भारतीय सहगमनप्रथा और प्रोस देशोय अन्त्येष्टि कियाकालीन समर-सजा, दोनों को मिलाकर किव ने इस अंश की रचना की है।

तीसरे सर्ग की आलोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीला चरित के मनोहारित्व की उपलब्धि करना चाहें वे नवम सर्ग पर्टे। इमज्ञानिस्थता प्रमीला की विषादमूर्ति देखे विना तीसरे सर्ग की उस रण-रिक्कणी मृति की गम्भीरता का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा चित्र दुर्लभ है। कवि के वर्णन कौशल से वह कल्पना-जनित दृश्य प्रत्यक्ष की भाँति इमारे नेत्रों के सामने आ जाता है। लङ्का का समुद्रकुलवर्ती वह रमशान, उसी रमशान में अश्रपूर्णलोचनी रक्षाबालाएँ और उनके बीच में निष्प्रमा शशिकला की भाँति प्रमीला हमें प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती है। यहा क्या वह प्रमीला है ? मत्तमातिङ्गनी को भाँति दर्प-पूर्वक जो एक दिन राघव के सैनिकों को दलित करके पतिपूजा के लिए लङ्का में प्रविष्ट हुई थी, यही क्या वह प्रमीला है ! प्रमीला की वे रणिप्रया सिखयाँ, वह भीषण समर-सजा और वह अग्नि-शिखा-स्वरूपिणी बड़वा आज शमशान भूमि में भी उसके पीछे पीछे आई हैं। किन्तु प्रमीला की वह विद्यालता-सहशी प्रभा आज कहाँ है! प्रमीला के मुख में वाक्य नहीं, अधरों पर हास्य नहीं, नयनों में ज्योति नहीं । उसके ललाट में सिन्दूर बिन्दु है, कण्ठ में पुष्पमाला है, हाथों में सधवा के चिन्ह हैं। वह पति के पद-प्रान्त में बैठी है--

> ''मौनव्रत घारण िकये है विधु-वदनी, मार्नो देह छोड़कर उड़ गये प्राण हैं पित के समीप, जहाँ पित है विराजता;

वृत्तवर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू सूखती है द्याप । \* \* \* \*"

किन्तु क्या केवल प्रमीला की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ है ! जिस रावण ने देव, नर, सभीको पराजित करके पुत्रघाती शत्रु को प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की वह रोमाञ्चकारी घटना पाठकों को बाद है। राक्षसनाद नवोदित दिवाकर की भाँति, सोने के पहियों वाले रथ में बैठ कर लक्का के पुर-द्वार से बाहर निकल रहा है, वह हस्य-कैसा सुन्दर और कैसा विस्मयजनक है। कवि ने लिखा है—

> "पुष्पक में बैठा हुन्ना रच्चोराज निकला, घूमें रथ-चक्र घोर घर्घर निनाद से उगल कृशानु-कर्णा, हींसे हय हर्ष से; चौंघा कर न्नागे चली रत्नसम्मना विभा, उन्ना चलती है यथा न्नागे उष्णारिम के, जब उदयाद्रि पर एक चक्र रथ में होता है उदित वह । देख रच्चोराज को रच्चोगण गरजा गभीर-धीर नाद से।" उसकी इद्रतेजोमयी मूर्ति देखकर—

> > ''भागी रघु-सेना वन-जीव यथा देख के मदकल नाग भागते हैं ऊर्ध्व श्वास से; कि वा जब वज्रानलपूर्ण घोर नाद से भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में, देख तब जैसे उसे भागते हैं भय से भीत पशु-पत्नी सब श्रोर ! \* \*''

और आज इम्झान भूमि में एक दूसरा ही दृश्य है—

"निकला पदव्रज निशाचरेन्द्र सुरथी

रावगा,—विशद वस्त्र-उत्तरीय धारके,

माला हो धतूरे की गले में यथा शम्भु के;

चारों श्रोर मन्त्रि-दल, दूर, नत भाव से चलता है। मौन कर्नुरेन्द्र श्रार्द्रनेत्र हैं; मौन हैं सचिव, मौन श्रन्थ श्रिधिकारी हैं; रोते हुए, पीछे पुर-वासी चले जाते हैं बालक, जरठ, युवा नर तथा नारियाँ। \* \* \* \* \* सिन्धु के किनारे सब मन्द मन्द गित से चलते हैं, श्राँसुश्रों से भींगते हुए तथा हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए।"

सौभाग्यलक्ष्मी प्रियतम पुरुष के लिए एक दिन में ही ऐसा परिवर्तन क्या सम्भव है! किन्तु विधाता की लीला कौन समझ सकता है। राक्षसराज की अवस्था कहने से नहीं जानी जा सकती, वह अनुभव से ही समझ में आ सकती है। (परन्तु परमेश्वर ऐसा अनुभव किसी को न करावे—अनुवादक)

वर्णना के गुण से मेघनाद-वध का यह अंश सर्वोत्तम एवं सुनिपुण चित्रकार को चित्ररचना के उपयुक्त है। उसी सागरकूळवर्ती समशान में मेघनाद और प्रमीला का पितृत्र शरीर भरमीभूत करने के लिए चन्दन की चिता तैयार हुई थी। आलुलायित कुन्सला, कृतस्नाना साध्वी ने परिधेय अलङ्कार एक एक करके उतार कर सिखयों को बाँट दिये। इसके बाद फूलशय्या की माँति चिता पर चढ़, प्रफुल्ल मुल से पित-पद-प्रान्त में वह बैठ गई। कण्ठ और केशपाश में फूल-माला शोभित है। चिता के चारों ओर राक्षस-वोर आँखों में आँसू भरे हुए खड़े हैं। प्रमीला की सिङ्गिनी सिखयों के हाहाकार से वह स्थान प्रतिध्वनित हो रहा है और इन सबके बीच में त्रिभुवन विजयी राक्षसराज पाषाणमूर्ति बना हुआ खड़ा है। यह हश्य कितना गम्भीर, कितना इदयमेदी है! मेघनाद-सहश पुत्र एवं प्रमीला-सहश पुत्रबधू को चिताग्रि में आहुति देने के लिए वह आया है। उसके मन के भाव क्या वर्णन करके बताये जा सकते हैं! चितारोहण करने के पूर्व प्रमीला की अपनी सिखयों से विदा लेने की बातें एवं परलोकगत वीर पुत्र को

सम्बोधन करके रावण का वह मर्म्मभेदी विलाप सुनकर पाषाणहृदयः मनुष्य भी गद्गद हो जायगा। ऐसा स्वाभाविक और हृदयद्रावक विलाप बहुत ही विरल है। चिता पर चढ़ने के पहले प्रमीला कहती है—

''प्यारी सिखयो, लो, घ्राज जीव-लीला-लोक में पूरी हुई मेरी जीव-लीला! दैत्य-देश को तुम सब लौट जाग्रो! घौर सब बातें ये कहना पिता के चरणों में । तुम वासन्ती, \* \* \* \* \* मेरी जननी से कहना कि इस दासी के भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुच्चा! दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने जिनके करों में, घ्राज संग संग उनके जा रही है दासी यह; एक पित के बिना गिति घ्रबला की नहीं दूसरी जगत में । घ्रौर क्या कहूँ मैं भला ? भूलना न सुफको, तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की ।"

विधातः, अभागे रावण को क्या यही सुनाने के लिए जीवित रक्खा था ! इसके सामने रामचन्द्र के शाणित शरों की तीक्ष्णता क्या चीज है ! वाणों से हृदय के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें न थीं अथच आत्मसंयम की क्षमता भी वह न रख सका। घीरे धीरे पुत्र और पुत्र वधू की चिता के सामने जाकर बोला—

"मेघनाद, श्राशा थी कि श्रन्त में ये श्राँखें मैं मूँदूँगा तुम्हारे ही समन्न, तुम्हें सौंप के राज्य-भार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा ! किन्तु विधि ने हा !—कौन जानता है उसकी लीला ? मला, कैसे उसे जान सकता था मैं ?——भंग किया मेरा सुख-स्वप्न वह श्राज यों!

ष्याशा थी कि रत्तःकुलराजसिंहासन पै देखकर तुमको ये श्राँखें मैं जुडाऊँगा. रचःकुल-लच्मी, राचसेश्वरी के रूप में बाई त्रोर पुत्र-बधू ! व्यर्थ त्राशा ! पूर्व के पाप-वश देखता हूँ त्राज तुम दोनों को इस विकराल काल-श्रासन पै ! क्या कहूँ ? देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भानु मैं श्राज चिर राहु-ग्रस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्या यत्न कर मैंने फल पाने के लिए यही ? कैसे मैं फिरूँगा-- मुभे कीन बतलावेगा--कैसे मैं फिरूँगा हाय ! श्रुन्य लंका धाम में ? दूँगा सान्त्वना क्या मैं तुम्हारी उस माता को, कौन बतलावेगा मुभे हे वत्स ? पूछेगी मन्दोदरी रानी जब कह यह मुमसे-'पुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्र-बधू मेरी है ? रचःकुलराज. सिन्ध्-तीर पर दोनों को किस सुख-संग कहो. छोड तुम त्राये हो ?' किस मिस से भैं उसे जाके समफाऊँगा-कहके क्या उससे हा ! कहके क्या उससे ? हा सुत, हा वीर श्रेष्ठ ! चिररणविजयी ! हाय बधू, रच्नोलिन्म ! रावण् के भाल में विधि ने लिखी है यह पीडा किस पाप से दारुगा ?''

राक्षसराज के अपराधों होने में सन्देह नहीं। उसका अपराध भी निस्सन्देह असामान्य था। किंन्तु किंव ने असके प्रायक्षित्त का जो वर्णन किया है वह भी उस अपराध से कम नहीं। नवम सर्ग के पुत्रशोक से कातर राक्षसराज को देखने से उसका अपराध भूल जाता है और उसकी दुरब्रस्था पर सहानुभृति प्रकट करने की इच्छा होती है। पहले कहा जा चुका है कि राक्षस-वंश पर सहानुभृति उत्पन्न करना ग्रन्थकार का प्रधान उद्देश है। किव का जो उद्देश है वह इस सर्ग में सफल हुआ है। रावण के घोर विद्वेषी भी उसके इस दुःख में आँसू बहाये बिना न रह सकेंगे। शोक जर्जरित राक्षसराज के व्यवहार में किव ने मानवहृदय का एक गृढ़ तत्व भी दिखलाया है। पहले सर्ग की आलोचना में उसकी चर्चा की गई है। मनुष्य कितना ही अपराधी क्यों न हो, वह बहुधा अपना अपराध नहीं समझता। विधाता के न्यायदण्ड से दिखल वशेन पर ही आर्तनाद करके वह कहा करता है— "विधातः, किस अपराध पर मुझे त्यह दण्ड देता है।"

इस समय भी रावण यही कहता है-

" \* \* \* \* रावण के भाल में विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से ?"

इस प्रकार आत्मवञ्चना ही मानव-प्रकृति का धर्म है। किन्तु राक्षसराज आत्मवञ्चक और असंयमी होने पर भी अपने इष्टदेव में भक्ति-परायण है। उसके मर्मभेदी आर्तनाद ने कैलासपुरी में भक्तवत्सल का द्वृदय व्यथित कर दिया। उन्होंने मेघनाद और प्रमीला को अपने समीप लाने का आदेश अग्निदेव को दिया। इरम्मद रूपी अग्नि के स्पर्श से चिता जल उठी। स्वदेशवत्सल, पितृ-मातृ-भक्त, वीर मेघनाद एवं पतिगतप्राणा पतित्रता प्रमीला का भौतिक शरीर देखते देखते भस्म हो गया। किन्तु उन दोनों की अमर आत्माएँ दिव्य देह धारण करके, देव-रथ में बैठ कर, उद्धिवलोक को चले गई। विस्मित लङ्कावासियों ने इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखा। चितास्थक पर एक अति सुन्दर मठ बनवाया गया। चिता-भस्म समुद्र में डाल दी गई और चिताभूमि गङ्गाजल से धो दी गई। इसके बाद—

"स्नान कर सागर में लौटा जब लंका को राचस-समूह श्रार्द्र श्राँसुश्रों की धारा से , मानों दशमी के दिन प्रतिमा विसर्ज के; सात दिन-रात लंका रोती रही शोक से !" किव ने अश्र-जल के साथ अपना काव्य आरम्भ किया था और अश्र-जल के साथ ही उसे पूरा किया । वीरबाहु के शोक से कातर साधसराज के आर्तनाद से ग्रंथ आरम्भ हुआ था और प्रमीला के चितारोहण से समाप्त हुआ । इसका आदि, मध्य और अन्त सभी विवाद से पूर्ण है। इसीसे हम कहते हैं कि वीर रस की अपेक्षा करण रस की ही इसमें प्रधानता है।

अब साधारण तौर पर इसके गुण-दोष के विषय में दो एक बातें कह कर यह समालोचना समाप्त की जायगो।

किसी किसो की राय में मेघनाद-वच का प्रधान दोष यही है कि-"इसमें पुण्यवानों की अपेक्षा पापियों का चित्र अधिक उज्वल रूप में चित्रित किया गया है। इँगलेंड के किव मिल्टन ने जैसे शैतान वा पापपुरुष को ही अपने काव्य का नायक बनाया है, मधुसूदन ने भी वैसे ही राम-लक्ष्मण को छोड कर पापाचारी रावण और उसके परिवार को ही अपने काव्य का नायक-नायिका बनाया है। पापाचारी के प्रति जब किव की इतनी सहानुभूति है तब नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने से सहस्र गुण होने पर भी उसका काव्य निन्दनीय है।" ये बातें कुछ अंश में सच हैं. इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु हमारी राय में पापी पर सहानुभूति रखते हुए भी मधुगृदन ने पाप से कभी सहानुभूति नहीं दिखलाई। जिस असदाचार के लिये राक्षसराज साधु-समाज में धुणाई है, कवि ने कहीं भी उसका समर्थन नहीं किया। उलटा उन्होंने पद पद पर यही प्रदर्शित किया है कि वह आत्मवञ्चक था और उसीके पापाचार के फल से राक्षस-वंश का सर्वनाश हुआ है। मेघनाद-वध पढ कर किसी के मन में रावण के अनुचित कर्म्म का अनुकरण या समर्थन करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक ओर हम लोग जैसे -राक्षस-वंश का ऐश्वर्य, सौभाग्य बाहुबल एवं रूप-गुण देख कर विस्मित होते हैं, दूसरी ओर वैसे ही उसकी अविमृश्यकारिता का शोचनीय परिणाम देख कर संत्रस्त और उपदिष्ट होते हैं। सुतराम बुरे दृष्टान्त का समर्थन करने से जो अनिष्ट की सम्भावना हो सकती है, मेधनाद-वध से उसकी कोई अशङ्का नहीं । धन, मान, गौरव, बाहबल, और इष्टदेव की अगाढ भक्ति होने भर भी पापाचार के फल से मनुष्य का कैसा परिणाम हो सकता है, इस काव्य में उसका बहुत सुन्दर वर्णन है। यह ठीक है कि इसमें पापाचारी राक्षसराज को खयं कोई दण्ड नहीं दिया गया है; किन्तु दण्ड और कहते किसे हैं! मेघनाद के समान पुत्र और प्रमीला के समान पुत्र बधू को चितानल में समर्पण करके रावण जो क्लेश पाता है, रामचन्द्र के बाणों से हृदय विदीर्ण होने पर क्या वह उससे अधिक क्लेश भोग करता! "धर्म की जय, अधर्म की पराजय" जबः मेघनाद-वध काव्य का उपदेश और परिणाम है तब राक्षसराज के ऊपर किब की सहानुभूति रहने पर भी—नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने से—इसके द्वारा किसी अनिष्ट की आशक्का नहीं की जा सकती।

किसी किसी का कहना है कि-काव ने जब अपने काव्य में आयों की अपेक्षा अनायों का ही अधिक पक्षपात किया है तब यह कभी जातीय समादर का पात्र नहीं हो सकता । मेघनाद वध जातीय समादर का पात्र होगा या नहीं, इसका विचार भावी पीढी ही करेगी। किन्तु अनाय्यों के ऊपर सहानुभूति रखने के कारण हम मधुसूदन की प्रशंसा ही करेंगे । रामायणकार महर्षि ने भारत के जिस युग में जन्म प्रहणः किया था, उनके ग्रन्थ में उसी के उपयुक्त भाव प्रतिविम्बित हुए थे। उस समय भी अनाय्यों पर आय्यों का विद्वेष था। वैदिक ऋषियों के निश्वास निश्वास में अनाय्यों पर जो विष उद्गीरित हुआ था, रामायण में उसीको आंशिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। मथुसूदन ने जिस युग में जन्म लिया है, उनका ग्रन्थ उसीके अनुरूप है। इस समय आर्य और अनाय्यों में वह पूर्व-विद्वेष और जेता एवं जित भाव नहीं । इस समय आर्य और अनार्य दोनों एक हो शृङ्खला से शृङ्खलित हैं। आर्य्प्रपीडित होने से अनाय्यों पर ही इस समय लोगों की सहानुभूति पाई जाती है। इस दशा में मधुपृदन का उद्योग सर्वथा समयोपयोगी है। इसोलिए, जान पडता है, भविष्य में वे अधिक आदर के अधिकारी होंगे। सच तो यह है कि महर्षि ने एक पहलू दिखाया है, मधुयूदन ने दूसरा। जान पडता है, किसी भावी महाकवि के द्वारा इन दोनों का सामञ्जस्यः दिखाया जायगा। (तथास्तु)

#### मतामत

मेघनाद-वध कात्य की जितनी अनुकूल और प्रतिकूल आलोचनाएँ निकली हैं, उन सबका संग्रह किया जाय तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जाय। जिन लोगों ने पहले इसके विषय में विपरीत मत प्रकट किया था उनमें से बहुतों ने बाद में उसे बदल दिया है। नीचे कतिपय विद्वानों के अभिमत उद्धत किये जाते हैं।

#### महाकाव्य किंवा एपिक

माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद-वध को महाकाव्य माना है— ''वीर रस मग्न महा गीत श्राज गाऊँगा।''

यह पंक्ति लिख कर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे महाकान्य लिख रहे हैं। हमारे आलङ्कारिकों ने महाकान्य के जो लक्षण दिये हैं वे इसमें घटित नहीं होते; परन्तु मेघनाद-वध के टीकाकार

### श्रीयृत ज्ञानेन्द्रमोहन दास

इसे पश्चिमीय ढंग का महाकाव्य ( Epic ) मानते हैं। उन्होंने लिखा है, ग्रीक पण्डितों के मतानुसार एक असाधारण एवं महोच और गुरु गम्भीर विषय न होने से भी एपिक काव्य लिखा जा सकता है। हस्य काव्योचित आख्यान वस्तु एवं नाटकीय चिरत लेकर एपिक का आरम्भ है। एपिक के लेखक को कथावस्तु के लिए पद पद पर इतिहास के अनुकरण की भी आवस्यकता नहीं। पौराणिक आख्यान, जनश्रुति एवं लौकिक संस्कार अनेक समय एपिक में बाधक होते हैं, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु किव इन सबकी एक साथ उपेक्षा नहीं कर सकता। कारण, एपिक का आख्यान और उसके चिरत स्वदेशीय होने ही चाहिए। पक्षान्तर में इतिहास के साथ एपिक का सम्बन्ध सत्यमूलक होने पर भी किव उसमें यथेच्छ कल्पना मिश्रित करके सम्पूर्ण कथाभाग अपने इच्छानुसार लिख सकता है। एपिक-वर्णित चरित्र

ऐतिहासिक होने पर भी उनमें इतिहास-वर्णित बातें भले ही न हों: किन्तु ऐसी असाधारण क्षमता और ऐसी महोच्च गुणावली उनमें अवश्य होनी चाहिए, जिसके साथ लौलिक संस्कार जडित हों। सच हो या झूठ, जो कुछ घटित हो चुका है उसका यथायथ वर्णन करना एपिक का लक्षण नहीं, किन्तु घटनाओं में कोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो अभूतपूर्व, चिरविस्मयकर, चिरगौरवमय और दृदयोन्मादक हो; जो कवि को वस्तुतः मतवाला बना दे और अनिर्वचनीय दैवशक्ति से अनुप्राणित कर दे। किन उस घटनावली का अवलम्बन करके कल्पना के राज्य में भ्रमण करे, उसके चर्मा-चक्ष बन्द हो जायँ और उसकी अन्तर्दृष्टि खुल जाय, हृदय-कपाट खुल जायँ, वह स्वर्ग, मर्स्य और पाताल के कितने **डी दृदय देख कर आनन्द से उन्मत्त हो जाय और ए**पिक के पृष्ठों पर अपनी कल्पनाओं की छवि अङ्कित करे। वह ऐतिहासिक कथा लिखने नहीं बैठता, किन्तु कल्पना के रङ्गमञ्ज पर जो जो घटनाएँ अभिनीत शेती देखता है, उन सबको उपकरण खरूप ग्रहण करके रसभावात्मक एक अभिनव दृश्यकाव्य की रचना करता है। कवि की कल्पना और चरित्रों के विकास करने की शक्ति पर एपिक का उत्कर्ष एवं स्थायित्व अवलिम्बत रहता है। महा पण्डित एरिस्टाटल ने आख्यान वस्त की अपेक्षा काव्यान्तर्गत चरित्र-चित्रण को ही प्रधानता दी है। वे कहते हैं, यदि चरित्र का नाटकीय अभिनय न हो तो एपिक केवल इतिहास किंवा अद्भुत उपन्यास में परिणत हो जाता है।

मेधनाद-वध काव्य में प्राच्यमहाकाव्यों के लक्षण न मिलने पर भी एपिक के उपरिलिखित लक्षणों का समावेश होने से वह प्रतीच्य महाकाव्य एपिक की श्रेणी के अन्तर्गत आ जाता है। श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास की यही राय है।

इसी सम्बन्ध में

## श्रीयुत ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

की राय है—प्रसिद्ध अँगरेजी आलङ्कारिक Hugh Blair ने लिखा है—किसी महदनुष्ठान की प्रवृत्ति करना एपिक काव्य का सामान्य लक्षण है। मनुष्य की पूर्णता के सम्बन्ध में हम लोगों की कल्पना की इद्धि करना किंवा हम लोगों के आश्चर्य अथवा मक्ति-भाव का उद्रेक करना ही एपिक का उद्देश है। वीरोचित किया-कलाप एवं उन्नत चिरत-चित्रण के बिना यह कभी सम्भव नहीं। क्योंकि मनुष्य मात्र उन्नत चरित्र के ही पक्षपाती और भक्त होते हैं। जिस रचना से वीरत्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता, बन्धुत्व, धर्मी, ईश्वर-भक्ति उदारता प्रभृति ऊँचे भाव अति उज्वल रूप में वर्णित होकर हमारे मनश्चश्चओं के समक्ष आ जायँ और इस प्रकार सज्जनों के प्रति हमारी प्रीति आकृष्ट हो, उनके सङ्कल्प और सुख-दुःख में हम लोगों की उत्सुकता और ममता उत्पन्न हो, हमारे मन में लोकहितकर उदार भावों का आविर्माव हो, इन्द्रियकलुषित, हीन काय्यों की चिन्ता दूर होकर हमारे मन निर्मल हों एवं उन्नत और वीरोचित महदनुष्ठान में योग देने के लिए हमारे हृदय अभ्यस्त हों, वही रचना एपिक काव्य कही जा सकती है।

विशेष रूप से आलोचना करने पर एपिक काव्य तीन भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। प्रथमतः काव्यगत विषय किंवा कार्य्य के सम्बन्ध में, द्वितीयतः कर्ता किंवा पात्रों के सम्बन्ध में और तृतीयतः कवि के आख्यान और वर्णना के सम्बन्ध में।

एपिक-कवितागत कार्य्य के तीन लक्षण होने आवश्यक हैं— कार्य्य एक हो, महान हो और उपादेय हो।

हमारे आलङ्कारिकों ने महाकाव्य के जो लक्षण दिये हैं वे ठीक इसी प्रकार के नहीं हैं तथापि उनके दिये लक्षणों से किसी प्रकार यूरोपीया एपिक का सार मर्म्म निकाला जा सकता है। किन्तु हमें एपिक की दृष्टि से मेघनाद-वध काव्य पर विचार करना चाहिए।

पहले देखा जाय कि मेघनाद-वध का कार्य्य एक है या नहीं। आरिस्टाटल कहते हैं, कार्य्य की एकता एपिक कान्य के लिए नितान्त प्रयोजनीय है। क्योंकि घटनाएँ परस्पर लम्बमान एवं एक उद्देश की सिद्धि के लिए उन्मुख होने पर उनसे पाठकों का जितना मनोरखन हो सकता है उतना इधर उधर विक्षिप्त और परस्पर निरपेक्ष घटनाओं के वर्णन से कभी नहीं हां सकता। आरिस्टाटल और भी कहते हैं, यह एकत्व एक जन मनुष्य के कार्य-कलाप में बद्ध होने से ही न चलेगा, अथवा किसी निर्दिष्ट काल की घटना का वर्णन कर देना ही यथेष्ट न

होगा; किन्तु रचना के विषय में ही एकत्व रहना आवश्यक है । सब बड़े बड़े एपिक काव्यों से एकत्व की ही उपलब्धि होती है। इटली में इनि-यसों का वाससंस्थापन-वर्जिल के काव्य का विषय है। उसके काव्य में यही उद्देश आद्योपान्त जाज्वल्यमान है । अडिसी का एकत्व भी इसी प्रकार का है । अर्थात् यूलिसिस का स्वदेश में प्रत्यागमन और पुनर्वास ही उसका उद्देश है । एलिथिस का क्रोध और तदुदुभुत फलाफल ही इल्लियड काव्य का विषय है। अक्रिस्तानों से जेरूसलेम का उदार टैसो के और स्वर्ग से आदम का वहिष्कार मिल्टन के काव्य का विषय है। इन सब काव्यों में कथा की एकता अक्षुण भाव से रक्षित हुई है। किन्तु मेघनाद-वध में मेघनाद का वध साधन किंवा शक्तिशेलाहत लक्ष्मण का पुनर्जीवन-लाभ इन दोनों में से कौन-सा काव्यगत विषय है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कवि ने मेघनाद-वध-साधन करके ही अपने काव्य की समाप्ति नहीं की है। उसके बाद भी लक्ष्मण के शक्तिशेल की घटना लाई गई है और रामचन्द्र को नरक-परिभ्रमण करा-कर बहुत सी बातें व्यर्थ बढाई गई हैं। अतएव आरिस्टाटल के मतानुसार इस काव्य में कार्य्य की एकता का विलक्षण व्याघात हुआ है।

दितीयतः देखा जाय कि मेघनाद-वंध में वर्णित कार्य्य वृहत् और महत् है या नहीं। कार्य के वृहत् और महत् होने पर उसीके साथ उस कार्य्य के कर्त्ता अर्थात् नायक का भी महाशक्ति सम्पन्न महापुरुष होना स्वयं सिद्ध है। किन्तु किव ने राम किंवा लक्ष्मण को अपने काव्य का नायक न करके रावण और मेघनाद को नायक के रूप में निर्वाचित किया है। इससे उसके काव्य के महत्व और गौरव की विशेष हानि हुई है। रावण किंवा इंद्रजित पाशव वीरत्व के ही आदर्श हैं। किन्तु जिस वीरत्व के साथ क्षमा, दया, न्याय, वात्सल्य और मिक्त मिश्रित रहती है उसी वीरत्व गुण से भूषित उन्नत चिरत्र महापुरुष ही महा काव्य के नायक हो सकते हैं। मेधनाद-वंध काव्य का नायक कौन है, यह काव्य के नाम मात्र से हम नहीं जान सकते। क्योंकि मेघनाद-वंध नाम से मेघनाद मी इसका नायक हो सकता है और मेघनाद का वंध साधन करनेवाले लक्ष्मण भी इसके नायक हो सकते हैं। तब असल नायक किस स्थान पर पहचाना जा सकता है ? उस स्थान पर, जहाँ किंव मेघनाद

और लक्ष्मण को एक साथ सामने लाता है। किन्तु उस स्थान पर कवि ने लक्ष्मण को चोर की तरह यज्ञागार में प्रविष्ट कराकर उनसे अन्याय पूर्वक, निरस्न, मेघनाद की इत्या कराई है और मेघनाद को उदारता और वीरता से भृषित करके नायक रूप में चित्रित किया है । छक्ष्मण जीत कर भी हारे और मेघनाद हार कर भी जीत गया । कौन कह सकता है कि इस विषय में कवि को पृशी स्वाधीनता होनी उचित है-जिसे चाहे वह नायक बनाले और अपने पात्रों को जैसा चाहे चित्रित करे। इस विषय में Blair ने जो कुछ कहा है वह बहुत ठीक है। वे कहते हैं. सब पात्रों को सचरित्र किया जाय, ऐसी बात नहीं; स्थान विशेष में असम्पूर्ण चरित्र, और यही क्यों, पापिष्ठ चरित्र की भी अव-तारणा की जा सकती है। किन्तु जो काव्य के केन्द्रस्थल हैं, उन नायकों के चरित्र पढकर जिसमें पाठकों के मन में धूणा और अवज्ञा का उद्रेक न होकर विस्मय, प्रीति और भक्ति का संचार हो, इस भाव से रचना करना कवि का एकान्त कर्तव्य है। विशेषतः मधुसूदन के लिए यह दोष अत्यन्त अमार्जनीय है। अपनो चीज जो जिस तरह रखना चाहे, उसको कोई नहीं रोक सकता । किन्तु, जिस वस्तु पर एक मात्र कवि का अधि-कार नहीं, जो सारे भारतवर्ष की सम्पत्ति है, उसे अस्तव्यस्त करने का उन्हें क्या अधिकार ? मूल ग्रन्थ में जो चरित्र उज्वल रूप में चित्रित हैं उन्हें कवि और भी उन्नत रूप में अङ्कित करें, इसकी उन्हें पूरी स्वाधी-नता है: किन्तु उन्हें हीन करने का उनको क्या अधिकार है ? विशेषकर जो प्रत्येक भारतवासी के आदर के आधार-चिराराध्य देवता हैं-उन्हीं राम-लक्ष्मण को इस प्रकार हीन करके दिखलाना क्या सहृदय जातीय किव को उचित है ? राम-लक्ष्मण के रहते हुए मेधनाद को किसी तरह नायक नहीं किया जा सकता--महाकाव्य के लिए उपयुक्त इतने मह-चरित रामायण में क्या, महाभारत को छोड कर संसार के किसी कान्य में पाये जायँगे कि नहीं, इसमें सन्देह है। उन्हें छोड कर रावण और मेध-नाद का नायक बनाया जाना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता।

चरित्र-चित्रण में मधुसूदन ने विशेष निपुणता नहीं दिखाई। उनका रावण भी बीर और विलासी है एवं मेघनाद भी बीर और विलासी है। भेद इतना हो है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र। सारे काव्य में प्रमीला का चिरत्र ही ऐसा है जो विशेष निपुणता के साथ अङ्कित किया गया है। देव-देवियों का चिरित्र-चित्रण करते समय मधुसूदन ने बहुधा उनके गाम्भीर्थ्य की रक्षा नहीं की। अतएव देखा जाता है कि मेधनाद-वध का कार्य्य महान होने पर भी तत्सम्पर्कीय पात्रों के चिरत्र का महत्व वैसा अच्छा नहीं विकसित हुआ। ऐसा बृहत्कार्य्य सम्पादित करने के लिए जिस सरंजाम की आवश्यकता होती है वह इसमें यथेष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल से, बहे आडम्बर के साथ उसका आयोजन किया गया है। सरंजाम और कौशल का मेधनाद-वध में अभाव नहीं; परन्तु असली चीज चिरत्र के महत्व का विकास—जो महाकाव्य का जीवन है—वह कहाँ ?

अन्त में देखा जाय कि मेघनाद-वध आख्यान और वर्णना के विचार से उपादेय है या नहीं। काञ्यात कार्य्य बृहत् और महत् होने से ही उपादेय हो सकता है, यह बात नहीं। कारण, एक मात्र साहस के काम कितने ही वीरोचित क्यों न हों, नीरस और विरक्ति-जनक भी हो सकते हैं। किन्तु कविवर माइकेल मधुसूदन दत्त ने अपने काव्य में विचित्र विषयों की अवतारणा करके, देव-देवी प्रभृति अलौकिक सामग्री लाकर, दो एक सुन्दर प्रकरी (Episode) प्रवर्तित करके एवं जिसे एपिक काव्य का कूट प्रवन्ध (Intrigue) कहते हैं,—वह नायकों की विग्न-वाधा—सब यथास्थान प्रयुक्त करके, अपने काव्य को एक प्रकार से विशेष उपादेय बना दिया है। जो हो, अनेक दोष रहने पर भी मेघनाद-वध काव्य सुख-पाठ्य है, इसमें सन्देह नहीं। विचित्र घटना और भावों के समावेश एवं अमित्राक्षर छन्द के गुण से इतना बड़ा ग्रन्थ पढ़ कर हमें क्लान्ति नहीं होती, उलटा आमोद उत्पन्न होता है।

इसी-सम्बन्ध में

## श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

ने जो कुछ लिखा है, नीचे, थोड़े में, उसका सार दिया जाता है—
एपिक को लोग साधारणतः मारकाट का न्यापार समझते हैं।
जिसमें युद्ध नहीं, वह एपिक कैसा ! हम लोग जितने एपिक देखते हैं,
सबमें युद्ध का वर्णन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्त इसीसे ऐसी

प्रतिज्ञा कर बैठना ठीक नहीं कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक लिखे तो इम उसे एपिक ही न समझेंगे। क्या लेकर एपिक काव्य लिखने का आरम्भ हुआ ! किव एपिक क्यों लिखते हैं? इस समय के किव जैसे—"आओ, एक एपिक लिखा जाय" कह कर सरस्वती के साथ पहले से ही बन्दोबस्त करके एपिक लिखाने बैठ जाते हैं, प्राचीन किवयों में ऐसा 'फेशन' न था।

मन में जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है, तब कवि उसे गीत काव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते । इसी प्रकार मन में जब एक महत् व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के कल्पनाराज्य पर अधिकार आ जमाता है, मनुष्य-चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उद्दीत होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रति-ष्ठित करने के लिए, कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं। उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गभीर अन्तर्देश में रहती है, और उसका शिखर मेघों को भेदकर आकाश में उठता है। उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रति-ष्ठित होती है, उसके देवभाव से मुग्ध और उसकी पुण्य किरणों से अभिभूत होकर, नाना दिग्देशों से आ-आकर, लोग उसे प्रणाम करते हैं। इसीको कहते हैं महाकाव्य । महाकाव्य पढ कर हम उसके समय की यथार्थ उन्नति का अनुमान कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उस समय का उच्चतम आदर्श क्या था । किस वस्त को उस समय के लोग महत्व देते थे। हम देखते हैं, होमर के समय में शारीरिक बल को ही वीरत्व कहते थे. शारोरिक वल का ही नाम था महत्व। बाहुबलदम एकिलिस ही इलियड का नायक है और युद्ध-वर्णन ही उसका आद्योपान्त विषय है। और, हम देखते हैं, वाल्मीिक के समय में धर्मी-बल ही यथार्थ महत्व गिना जाता था । केवल मात्र दाम्भिक बाहुबल उस समय घ्ण्य समझा जाता था। होमर देखिए--एकिलिस का औद्धत्य, एकिलिस का बाहुबल, एकिलिस की हिंसाप्रवृत्ति; और रामायण देखिए-एक ओर सत्य के अनुरोध से राम का आत्मत्याग, एक ओर प्रेम के अनुरोध से लक्ष्मण का आत्मत्याग, एक ओर न्याय के अनुरोध से विभीषण का संसारत्याग । राम ने भी युद्ध किया था; किन्तु युद्ध की घटना उनके

सम्पूर्ण चिरित्र को व्याप्त नहीं कर बैठी, वह उनके चिरित्र का एक सामान्य अंश मात्र है। इससे प्रमाणित होता है कि होमर के समय में बल ही धर्म माना जाता था और वाल्मीिक के समय में धर्म ही बल माना जाता था। अतएव देखा जाता है कि किव अपने अपने समय के उच्च तम आदर्श की कल्पना से उत्तेजित होकर ही महाकाव्य की रचना करते हैं और इसी उपलक्ष में घटनाक्रम से युद्ध की अवतारणा होती है; युद्ध-वर्णन के लिए ही महाकाव्य नहीं लिखे जाते।

किन्तु आजकल जो महाकिव होने को प्रतिज्ञा करके महाकाव्य लिखते हैं, वे युद्ध को ही महाकाव्य का जीवन जानते हैं। राशि राशि कर्कश शब्दों का संग्रह करके एक युद्ध का आयोजन करने से हो महाकाव्य लिखने में प्रवृत्त होते हैं। पाठक भी उस युद्धवर्णन मात्र को महाकाव्य मानकर उसका आदर करते हैं।

मेधनाद-वध को हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते।
महाकाव्य में हम सर्वत्र हो कवित्व के विकाश की प्रत्याशा नहीं कर सकते।
कारण, किसी बड़ी रचना में सर्वत्र समभाव से प्रतिभा प्रस्फुटित हो ही
नहीं सकती। इसीलिए हम महाकाव्य में सर्वत्र चित्र-विकास, चित्र-महत्व
देखना चाहते हैं। मेधनाद-वध में अनेक स्थलों पर कवित्व मिल सकता है;
किन्तु चित्रों का मेक्दण्ड कहाँ १ किस अटल अचल का आश्रय लेकर वे
चित्र दण्डायमान हैं १ जो एक महान् चित्र महाकाव्य के विस्तीण राज्य के
मध्य भाग में पर्वत की भाँति ऊँचा हो उठता है, जिसके शुभ्रतुषार ललाट
पर सूर्य्य की किरणें प्रतिफलित होती हैं, जिसमें कहीं कवित्व का श्यामल
कानन, कहीं अनुर्वर पाषाण-स्तूप दिखाई देते हैं, जिसके अन्तर्गृद आग्नेय
आन्दोलन के कारण सारे महाकाव्य में भूमिकम्प उपस्थित हो जाता है,
यही अभ्रभेदी विराट मूर्ति मेधनाद-वध में कहाँ दिखाई देती है १ महाकाव्य में एक महच्चित्र होना चाहिए और उसी महच्चित्र का एक
महत्वार्य्य, महदनुष्ठान होना चाहिए।

हीन, क्षुद्र तस्कर की तरह, निरस्त्र इन्द्रजित का वध करना अथवा पुत्रशोक से अधीर होकर लक्ष्मण को शक्तिशेलाहत करना ही क्या महा-काव्य का वर्णनीय विषय हो सकता है ? मेघनाद-वध काव्य में हम नहीं जानते, किस स्थान पर वह मूल उद्दीपनी शक्ति है जो किसीको महाकाव्य लिखने के लिए स्वतः प्रवृत्त कर सकती है । मेघनाद-वध काव्य में घटना का महत्व नहीं, कोई महदनुष्ठान नहीं, वैसा महचरित भी नहीं । कार्य देखकर ही हम चरित्र की कल्पना कर सकते हैं । जिस स्थान पर महदनुष्टान नहीं, वहाँ किसके सहारे महचरित्र रह सकता है ? मेघनाद-वध के पात्रों में अनन्य साधारणता नहीं, अमरता नहीं । उसका रावण अमर नहीं, उसके राम-लक्ष्मण अमर नहीं और उसका मेघनाद भी अमर नहीं । ये कोई हमारे सुखदुःख के साथी नहीं हो सकते, हमारे कार्यों के प्रवर्तक-निवर्तक नहीं हो सकते ।

जिस प्रकार इम इस दृश्यमान जगत में निवास करते हैं, उसी प्रकार एक और अदृश्य जगत, अलक्षित भाव से, इमारे चारों ओर रहता है। बहुत दिनों से, बहुत से किव मिल कर हमारे उस अदृश्य जगत् की रचना करते आ रहे हैं। हम यदि भारतवर्ष में जन्म न लेकर अफ़िका में जन्म लेते तो जैसे हम एक स्वतन्त्र प्रकृति के लोग होते वैसे ही यदि हम वाल्मीकि, व्यास प्रभृति के किवत्व-जगत में जन्म न लेकर भिन्नदेशीय कितने लोग अदृश्य भाव से रहते हैं; इसे इम सदैव जान भी नहीं पाते। निरन्तर उनका कथोपकथन सुन कर हमारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता है, हमारे कार्य कितने नियन्त्रित होते हैं, इसे इम जान भी नहीं सकते—समझ भी नहीं सकते। इन्हीं सब अमर सहचरों की सृष्टि करना महाकवि का काम है। माइकेल मधुसदन दत्त ने इमारे इस कवित्य जगत् में कितने जन नूतन अधिवासियों को भेजा है ? यदि नहीं भेजा है तो उनकी किस रचना को महाकाव्य कहा जाय ?

एक बात और है—मधुस्द्रन यदि महच्चिरित्र की नूतन सृष्टि नहीं कर सके तो किस महत्कल्पना के वशवशीं होकर वे दूसरे के द्वारा निर्मित महच्चिरित्र का विनाश करने में प्रवृत्त हुए ? उनका कहना है—"I despise Ram and his rabble." अर्थात हम राम को और उनके आततायी दल को तुच्छ समझते हैं। यह उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि वे महाकाव्य की रचना के योग्य किन नहीं। महत्व देख कर उनकी कल्पना उत्तेजित नहीं होती। अन्यथा किस हृदय से वे राम को खियों से भी अधिक भीर और

लक्ष्मण को चोरों की अपेक्षा भी हीन करते ? देवताओं को कापुरुषों के भी अधम और राक्षमों को देवताओं से भी उत्तम बनाते ! (इत्यादि)

मेघनाद-वध महाकाव्य है या नहीं, इस विषय में ऊपर जो कुछ उद्भृत किया गया है, उसके निर्णय का भार पाठकों पर है। पाठक देखेंगे कि जो लोग इसे महाकाव्य नहीं मानते वे भी मधुसूदन की कविस्व-शक्ति के कायल हैं। मेघनाद-वध चाहे महाकाव्य किंवा एपिक का महुदेश सिद्ध न कर सकता हो, किन्तु वर्णना-गुण में वह अपने किंव को महाकवि कहलाने का अधिकारी अवश्य बनाता है। वह अपने पाठकों को उसी प्रकार उत्तेजित कर सकता है जिस प्रकार एक महाकवि की रचना कर सकती है। वह उसी प्रकार करणाभिभूत, चिकत, स्तिम्मित, कौतूहली और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करता है जिस प्रकार कोई महाकाव्य कर सकता है।

रवीन्द्र बाबू के एक लेख का आशय ऊपर दिया जा चुका है। इसके पूर्व उन्होंने मेधनाद-वध के विषय में एक लेख और लिखा था। उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी—केवल पन्द्रह वर्ष की—थी। उस लेख के विषय में अपनी प्रवीण वयस में उन्होंने स्वयं लिखा है— "जिस समय अन्य क्षमता अल्प रहती है उस समय आधात करने की— आक्षेप करने की—क्षमता विशेष तीक्षण हो उठती है। मैंने भी इस अमर काव्य के ऊपर नखराधात करके अपने को अमर करने का सर्वापेक्षा सुलभ उपाय समझा।"

परवर्ती काल में अपने "साहित्य" नामक निवन्ध में रवीन्द्र बाबू ने मेघनाद-वध के विषय में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका अनुवाद भी दिया जाता है—

"यूरोप से भावों का एक प्रवाह आया है और स्वभाव से ही वह हमारे मन पर आधात करता है। इसी प्रकार के धात-प्रतिघात से हमारा मन जाग उठा है, यह बात अस्वीकार करने से अपनी चित्तवृत्ति पर अन्याय करना होगा। इस प्रकार के भावों के मिलन से एक व्यापार उत्पन्न हो रहा है—कुछ समय के बाद उसकी मृर्ति स्पष्ट देखने का अवसर आवेगा।

यूरोप से आये हुऐ नूतन भावों के संघात ने हमारे हृदय को सजग

कर दिया है, यह बात जब सच है, तब हम उससे लाख विशुद्ध रहने की चेष्टा क्यों न करें, हमारा साहित्य कुछ न कुछ नूतन मूर्ति धारण करके इस सत्य को प्रकाशित किए बिना न रह सकेगा। ठीक उसी पूर्व पदार्थ की पुनरावृत्ति अब किसी प्रकार नहीं हो सकती—यदि हो तो उस साहित्य को मिथ्या और कृत्रिम कहा जायगा।

मेधनाद-वध काव्य में केवल छन्दोबन्ध और रचना-प्रणाली में ही नहीं, उसके भीतरी भावों और रसों में भी एक अपूर्व परिवर्तन पाया जाता है। यह परिवर्तन आत्मिवस्मृत नहीं। इसमें एक विद्रोह है। किव ने छन्द की बेड़ी काट दी है और राम-लक्ष्मण के विषय में हमारे मन में बहुत दिनों से जो एक बँधा हुआ भाव चला आरहा था, स्पर्धा-पूर्वक उसका शासन भी तोड़ दिया है। इस काव्य में राम-लक्ष्मण की अपेक्षा रावण और मेधनाद बड़े बन गये हैं। जो धर्म्म-भीकता सर्वदा, कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा, केवल सूक्ष्म भाव से इसीका परिमाण करके चलती है, उसका त्याग, दैन्य और आत्मिनग्रह आधुनिक किव के हृदय को स्पर्ध नहीं कर पाता। वह स्वतः स्फूर्त शिक्त की प्रचण्ड लीला के बीच में आनन्द बोध करता है।

इस शक्ति के चारों ओर प्रभूत ऐश्वर्य है; इसका हर्म्य-शिखर मेवों का मार्ग रोकता है; इसके रथ-रथी-अश्व-गर्जों से पृथ्वी कम्पायमान होती है; यह स्पर्का द्वारा देवताओं को अभिभूत करके अग्नि, वायु और इन्द्र को अपने दासत्व में नियुक्त करता है; जो कुछ चाहती है उसके लिए यह शक्ति शास्त्र का, शस्त्र की वा और किसीकी वाधा मानने के लिए तैयार नहीं। इतने दिनों का सिञ्चत अभ्रमेदी ऐश्वर्य चारों ओर नष्ट भ्रष्ट होकर धूलिसात हुआ जाता है, सामान्य 'भिखारी राघव' से युद्ध करने में उसके प्राणाधिक पिय पुत्र, पौत्र, आत्मीयस्वजन एक एक करके सभी मर रहे हैं, उनकी माताएँ धिकार देकर रो रही हैं फिर भी जो अटल शक्ति, भयङ्कर सर्वनाश के बीच में बैठी हुई भी, किसी प्रकार हार नहीं मानना चाहती, किब ने उसी धर्मिद्रोही, महादम्भ के पराभव होने पर, समुद्र तारवत्तों इमशान में, दीर्घ निश्वास छोड़ कर, अपने काव्य का उपसंहार किया है। जो शक्ति अत्यन्त सावधानता पूर्वक सब किसीको मान कर चलती है, मन ही मन उसकी अवशा करके, जो

शक्ति स्पर्का पूर्वक किसीको नहीं मानना चाहती, बिदा के समय काव्य-लक्ष्मी ने अपनी अश्रुसिक्त माला उसीके गले में पहना दी है।

यूरोप की शक्त अपने अद्भुत आयुध और अपूर्व ऐश्वर्य के लिये पार्थिव मिहमा की चोटी पर खड़ी होकर आज हमारे सामने आविर्भूत हुई है—उसका विद्युत्खचित वज्र हमारे नत मस्तक के ऊपर से धन धन गर्जन करता हुआ चल रहा है; इसी शक्तिस्तवगान के साथ आधुनिक काल में रामायणी कथा के एक नये वॉधे हुए तार ने भीतर ही भीतर स्वर मिला दिया है, यह किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान में आया? देशव्यापी आयोजन हो रहा है—दुर्वल होने के अभिमान के कारण इसे हम स्वीकार न करेंगे; कह कर भी पद पद पर स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं,—इसीलिए रामायण का गान करने जाकर भी इसके स्वर की हम उपेक्षा नहीं कर सकते।"

# मौलिकता

मधुकरी कल्पना का आहान करते हुए मधुसूदन ने इस वात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने भिन्न भिन्न किवयों के मन रूपी सुमनों से अपने पाठकों के लिए मधु का संग्रह किया है। पाश्चात्य किवयों का बहुत अच्छा अध्ययन उन्होंने किया था। इस कारण उनके काव्य में, स्थान स्थान पर, उनका अनुसरण दिचाई पड़ता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की अपेक्षा होमर, मिल्टन, टैसो, वर्जिल और दान्ते का उनके काव्य मे अधिक प्रभाव पाया जाता है।

असल में मेघनाद-वध का आकार प्राच्य है, किन्तु उसका प्रकार प्रतीच्य है। मेघनाद-वध के टीकाकार श्रीयुक्त ज्ञानेन्द्रमोहनदास ने अपने टीका की भूमिका में मधुसूदन के अनुकरण के कुछ नमूने दिये हैं, वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

मधुसदन रामचन्द्र को जहाँ 'देवकुलप्रिय' कहते हैं, वहाँ होमर का ''Favoured of the gods'' लिखना याद आता है और जहाँ इन्द्र को वे 'कुलिशप्रहारी' कहते हैं वहाँ Cloud-compelling Jove" की याद आती है। उनका ''अभ्रभेदी शैलश्क्ष्र'' "heaven-kissing hill" एवं 'अन्तरस्थ विक्रम' मिल्टन के "inly" की याद

दिलाता है। "साँप फुफकारते हैं कुन्तल प्रदेश में" पढ़ कर वर्जिल का "Snake-locks" और टमो का hissing snakes for ornamental hair" स्मरण हो आता है। जब वे कहते हैं कि "हा! ऐसे—सुमन जैसे मन में भी शोक क्या होता है प्रविष्ट" तब वर्जिल के "Can such deep hate find place in breasts divine" अथवा मिल्टन के "In heavenly spirits could such perversion dwell?" पर ध्यान जाता है। "होगा आज जगत अरावण अराम वा" कहना कालिदास के "अरावणमरामं वा जगदचेति निश्चितः" का अनुवाद मालूम होता है। इसी तरह "छेंकुर का वृक्ष छेद डाला फूल-दल से" यह पंक्ति पढ़ कर कालिदास की "ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया शमीलतां छेत्तुमुष्टिर्विवस्पति" यह पंक्ति याद आती है।

''प्राची का सुवर्णद्वार फूल-कुल की सखी कमल-करों से कल ऊषा जब खोलेगी''

इसे पढ़ कर होमर प्रभृति महाकवियों के व्यवद्धत भावद्योतक वाक्यों की याद आती है। मिल्टन ने लिखा है---

> "Now morn, her rosy steps in the eastern clime Advancing, sowed the earth with orient pearl."

स्पेन्सर पद्महस्ता फूल कुल की सखी उषा को "rosy-fingerd morn" कहते हैं।" "rhodo—daktulos eos" यह होमर की प्रिय वर्णना है; rhodon ग्रीक भाषा में गुलाब को कहते हैं। "तुमको पुकारता हूँ फिर मैं श्वेतभुजे," इसे पढ़ कर मिल्टन का यह कहना याद आता है कि "yet onco more..." ... Icome to pluck your berries." इसी तरह "स्वर्ग का सौरभ सभा में सब ओर अहा! छागया" पढ़ कर होमर का यह वाक्य याद आता है—"A more than earthly fragrance shed."

इन सब बातों से कुछ लोगों की राय में मेघगाद-वध किव की मौलिक रचना नहीं। परन्तु क्या मौलिकता का यही लक्षण है कि जो कुछ भी लिखा जाय उसमें किसी दूसरे लेखक की छाया भी कहीं न पढ़ने पावे । इस कसौटी पर कसने से संसार के कितने के वि मौलिक कहे जा सकते हैं ? तब तो मिल्टन, होक्सपियर, कलिदास और भवभूति भी मौलिक किव नहीं कहे जा सकेंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं। सामग्री एक ही होती है, किन्तु कोई उससे मन्दिर बनाता है, कोई स्तूप, कोई मसजिद और कोई गिरजा। एक में दूसरे की छाया भी पड़ती है, इससे उसकी मौलिकता नष्ट नहीं होती। देखा यही जाता कि निर्माता अपना स्वातन्त्र्य रिक्षत रख सका है या नहीं। विचारना यही चाहिए कि इजारों के बीच कारीगर का अपना व्यक्तित्व प्रकाशित होता है या नहीं। स्थापत्य शिल्प के विषय में जो बात कही जा सकती है, चित्र-शिल्प के विषय में भी वही बात कही जा सकती है। सब शिल्पों के सम्बन्ध में जो बात है, साहित्य-शिल्प के सम्बन्ध में भी वह घटित होती है।

प्राचीन कवियों को आदर्श रूप में ग्रहण करने से मौलिकता नष्ट नहीं होती, किन्तु उनका अन्ध अनुकरण करने में कृतित्व नहीं। उनकी कल्पना और उनके भाव का अपहरण करने में अपयश है: किन्तु जो पुराने को नया बना सकते हैं, इधर उधर फैली हुई सामग्री एकत्र करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकते हैं, सामान्य को लेकर असामान्य रचना कर सकते हैं, जो नवीन आशा, नूतन भाषा, नए उत्साह और अभिनव कौशरू से जातीय जीवन में नव प्रवाह का संचार कर सकते हैं, उन्हीं को जगत के महाकवियों के साथ अपनी प्रतिभा एवं मौलिकता का मुकट धारण करने का अधिकार है । मधुसूदन के 'राम-रावण' वाल्मीकि के नहीं, उनके 'इर-पार्वती' कालिदास के नहीं, उनकी 'प्रमीला' काशी-रामदास की नहीं, और और भी किसी दूसरे की नहीं, उनकी 'सीता' न वाल्मीकि की है न भवभृति की। जिस काव्य के लिए वे बहत से कवियों के ऋणी हैं. वह वास्तव में उन्होंका है, और किसी का नहीं। वह उनकी अक्षय कीर्ति है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर, डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र और बाबू राजनारायण वसु ने, एक वार, "कविमन समन से मधु हरणकारी" मधुसदन की मौलिकता के विषय में कहा था-

"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape."

अर्थात् प्रन्थकार के रासायिनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गत होता है, वह मौलिकरूप प्राप्त कर लेता है।

मधुसूदन के जीवन-चरित्र-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु ने इस विषय में लिखा है कि—"जो लोग मेघनाद-वध की मौलिकता में सन्देह करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कुछ मृत जीवों के कङ्कालों से अस्थि-संग्रह करके एक अभिनव जीव की सृष्टि करना जैसा कठिन काम है, अन्यान्य काल्यों से भाव संग्रह करके एक नवीन काल्य की रचना करना भी वैसा ही है। प्राच्य और प्रतीच्य काल्यों के भाव इस समय भी तो अक्षुण्ण—महासमुद्र की भाँति—मौजूद हैं, किन्तु कौन कह सकता है कि एक जन मधुसूदन के उत्पन्न हुए विना और एक मेघनाद-वध काल्य लिखा जा सकता है।"

# जातीयता

किसी किसी की राय है कि मधुसदन ने पापी राक्षकों पर अधिक पक्षपात करके राम-लक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है; अतएव वे जातीय कवि नहीं हो सकते, किन्तु

# बाबू राजनारायण वसु

की राय है कि—''मेघनाद-वध में जातीयता का अभाव होने पर भी इम लोगों की जातीय मानसिक प्रवृत्ति का सङ्गटन करने में यह यथेष्ट सहायता करेगा। किव के भाव सब जातियों की मनोवृत्ति के उपादान होते हैं और जातीय शिक्षा एवं जातीय महत्व साधन करने में वे पूरी सहकारिता करते हैं। वर्णन की छटा, भावों की माधुरी, रस की प्रगाढ़ता, उपमा और उत्प्रेक्षा की निर्वाचन शक्ति एवं प्रयोग की पटुता मधुसूदन के विशेष गुण हैं।

एक मनस्वी लेखक की राय में गूढ़ भाव से मधुसूदन स्वदेश एवं स्वधम्में के प्रेम से परिषिक्त थे। वे बङ्गालियों के जातीय कवि हैं।"

किसी किसी की राय है कि उन्होंने राक्षसों का बहुत पक्षपात करके उन्हींको बढ़ाया है। किन्तु त्रिभुवनविजयी राक्षसों को बड़ा करके असल में उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि इन्मान ने पहले पहल रावण को देख कर मन ही मन कहा था— ''श्रहो रूप महोधेर्यमहोसत्वमहोद्युतिः श्रहो राचसराजस्य सर्वलच्चगायुक्तता । यद्यधम्मो न बलवान् स्यादयं राच्चसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य स शकस्यापि रच्चिता ॥''

अर्थात् राक्षसराज का क्या ही रूप है, क्या ही धैर्य है, क्या ही पराक्रम है, क्या ही कान्ति है, क्या ही सर्वलक्षणसम्पन्नता है! यदि इसका अधम्में इतना बलवान् न होता तो यह निशाचरनाथ सुरलोक एवं सुरराज का भी रक्षक हो सकता था।

मेघनाद के मृत्युकाल में माता-पिता के चरणों में प्रणाम करने की बात एवं पति के अमङ्गल समाचार सुनने के पहले ही प्रमीला का यह कहना कि—

'' \* क्यों पहन नहीं सकती हूँ सिख, मैं श्राभूषण् ? \* \* \* "

किव के हृदय के गम्भीर हिन्दू-भाव और सतीत्व विषयक अत्युच हिन्दू आदर्श के प्रति भक्ति-भाव का परिचायक है।

# अनार्य्य-प्रीति

असल में, कुछ लोगों को छोड़ कर, मधुस्दन के समालोचकों में दो दल हैं। एक दल है उनका अन्धमक और दूसरा घोर विद्वेषी। खैर, उनकी अनार्य्य प्रीति के विषय में एक समालोचक को राय इस प्रकार है—

मधुसदन सहानुभूति और समवेदना के उत्स हैं। एवं यही उनकी विशेषता है। मधुस्दन उदार, अकुतोभय और समवेदना में निर्विचार हैं। वीर किव वीर के भक्त हैं। व्यथित की वेदना से किव के प्राण रोते हैं। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में मधुस्दन की ममता की अमृत नदी बहती है। सादिकवि वाल्मीकि से लेकर भारतवर्ष के समस्त किव अयोध्या के रामलक्ष्मण के साथ सहानुभूति की सृष्टि कर गये हैं। सोने की लङ्का क्षारखार हो गई, रावण का वंश गया। इसके लिए भारत के किसी किव का चित्त वेदना से व्यथित नहीं हुआ—िकसीने एक बूंद आँसु गिरा कर नियति के उस विधान को स्निग्ध करने की चेष्टा नहीं की। किन्तु मधु-दन रावण के परिवार में भी समवेदना और सहानुभूति की अमृतधार।

ढाल गये हैं। ऐसा कौन है, जो इन्द्रजित के वीरःव से मुम्थ न हो ? युगयुगान्तर-सिञ्चत विराग के हिमाचल को समवेदना के आँसुओं से जो हुवा सकता है, उसकी शक्ति की गम्भीरता का परिमाण कौन करेगा ?"

इस प्रकार मधुसूदन की राक्षसों के प्रति सहानुभूति के विषय में भी कई विद्वानों ने लिखा है। मेघनाद-वध के अन्य टीकाकार

श्रीयुक्त दीनानाथ सन्याल, बी. ए.

की राय इस विषय में इस प्रकार है-

"लक्ष्मण के लिए भय, व्याकुलता और कातरता भी वीर रामचन्द्र के लिए अनुचित कही जाती है। सोचना चाहिए कि इस काव्य में राम का वीरत्व दिखाने का अवसर नहीं। कारण, लक्ष्मण कृत मेघनाद का वध एवं रावण कृत लक्ष्मण का शक्तिशेल से विद्ध किया जाना ही इस काव्य का मुख्य वर्णनीय विषय है। सुतराम राम इस काव्य में सुभ्रातृवत्सल रूप में चित्रित किये गये हैं। अयोध्या छोड़ने के समय जननी सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के हाथ में घरोहर के रूप में ही सौंपा था। अतएव लक्का की वनराजि में चण्डी की पूजा करना कितना कठिन व्यापार है, विभीषण के मुख से उसे सुन कर लक्ष्मण के लिए राम की भय-व्याकुलता उनके समान भाई के लिए स्वाभाविक बात है।

अष्टमसर्ग में मूर्िकृत लक्ष्मण को गोद में लिए हुए राम का विलाप आतु-वस्सलता की विचित्र अभिव्यक्ति है। जिसे सुमित्रा माता ने धरोहर के रूप में राम को सौंपा था, जिसके लिए वे सुमित्रा माता के निकट उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ कर सीता के उद्धार से क्या १ इसी दायित्व का विचार करके ही राम विलाप करते करते कहते हैं—

'' \* \* \* लौट चलें, ष्टात्रो, वनवास को ;

काम नहीं भाग्यहीना, सीता-समुद्धार का "

इस कथन से उनके वीरत्व में आघात नहीं आता; वरन् उनका भ्रातृ-भाव ही प्रस्फुटित हो उठा है।

निकुम्भला यज्ञागार में लक्ष्मण को मेघनाद के साथ युद्ध में हीन किया गया है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु राम को इस काव्य में हीन किया गया नहीं मालूम होता । वरन् भ्रातृवत्सल राम की भ्रातृवत्सलता अति सुन्दर रूप से दिखाई गई है।

इसके साथ यह भी कहना पडता है कि रामायण में भी राम-लक्ष्मण का चित्र एक वार ही निर्दोष नहीं। वन-वास की आज्ञा के समय पिता के प्रति लक्ष्मण की अवस्था घोरतर ऊष्मा पुत्र के लिए सर्वेथा अनुचित है एवं स्त्रीजाति शूर्पणखा की नाक काट लेना वीर पुरुष के लिए अनुचित ही हुआ है। राम-कृत बालि-वध-व्यापार वीर चरित्र का आदर्श नहीं। रामायण के लङ्का-युद्ध में राम-लक्ष्मण सर्वत्र रावण. मेघनाद आदि की अपेक्षा महत्तर भी नहीं देखे जाते । मेघनाद कर्तृक नाग-पाश-बन्धन में वद्ध हुए राम-लक्ष्मण को विष्णु-प्रेरित गरूण की सहा-यता की आवश्यकता हुई है। सच तो यह है कि मनुष्य एवं मनुष्यकृत अन्यान्य कार्यों की तरह काव्य-नाटक भी निर्दोष नहीं होते । वाल्मीकि और व्यास की कृति में भी दोष हैं, कालिदास और भवभूति की कृति में भी दोष हैं, शेक्सपियर और मिल्टन की कृति में भी दोष हैं, होमर और वर्जिल की कृति में भी दोष हैं। दोष किसमें नहीं होते ? मधु-सूदन भी इस नियम के बाहर नहीं; किन्तु गुणों की ओर देखने से कहना पड़ता है कि बँगला में इसके जोड़ का दूसरा काव्य नहीं। शृङ्कार रस की छोड कर बीर और करुणादिक प्रधान और परम उपभोग्य रस इस काव्य में चमत्कार रूप में पाये जाते हैं। वीर और करणा रस में तो इस -समय तक यह अद्वितीय है।

## नीति-शिक्षा

कुछ लोगों को राय है कि पापियों के प्रति सहानुभूति रहने के कारण मधुसूदन का काव्य नीति-शिक्षा-विहोन है। इसी बात को बड़ा कर इस तरह भी कहा जा सकता है कि किव की रचना कान्ता की तरह मन का आकर्षण तो करती है, परन्तु जैसा कहना चाहिए—
रामादिवत प्रवर्तव्यं न रावणादिवत्— नहीं कहती। वरन उलटा इसके विपरीत सङ्कोत करती है!

बाबू राजनागयण की राय में इसमें नीति-गर्भ-उक्तियाँ न होने के बराबर हैं, जिनका व्यवहार साधारण तौर पर लोकोक्तियों के रूप में किया जा सके। परन्तु मधुपूदन ने पापियों के साथ सहानुभूति प्रकट कर के भी पाप को कभी प्रश्रय नहीं दिया। यही नहीं, सारे काव्य में यही प्रदर्शित किया है कि पाप का परिणाम सर्वनाश है। धन, मान, रूप-गुण, विद्या

और बाहु-बल, कोई भी पाप की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। यह ठीक है कि इसमें नीति-गर्भ उक्तियाँ कम हैं, परन्तु जो थोड़ी बहुत हैं के बहुत ही मनोहारिणी हैं। देखिए, सारण रावण को समझाता है—

''यह भवमगडल है मायामय. स्वप्न-सा .

इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब भूठे हैं।

भूलते हैं मोह-छलना में श्रज़ जन ही।'

रावण कहता है यह ठीक है, मैं भी इसे समझता हूँ। तथापि—

मंजु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो

तोड़े उसे काल तो श्रधीर मन होता है ''

दोनों की बार्ते कितनी सच हैं ?—

श्रपनों श्रपनों सपनों सब है
जिय जानत है तऊ मानत ना !
वीरबाहु की मृत्यु पर रावण के मुहँ से किव ने कहलाया है—
जन्म-भूमि-रज्ञा-हेतु कौन डरे मृत्यु से ?
भीरु है जो मूढ़ डरे, धिक उसे धिक है !"
रावण की यह उक्ति भी यथार्थ है—
''होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से,"

रामचन्द्र के द्वारा बनवाया हुआ सेतु देख कर रावण ने समुद्र का जो तिरस्कार किया है, उसी प्रकार चित्राङ्कदा ने रावण से अन्त में, जो कुछ कहा है, कोई नीति-प्रेमी उसे पढ़ कर मुग्ध हुए विना नहीं रह सकता। सचमुच वे बार्ते 'लाजवाव' हैं। न तो समुद्र ही उनका उत्तर दे सका है और न रावण ही! पहले रावणका कहना सुनिए—

''नीच भालुर्ग्यों को बाँघ, बाजीगर उनसे खेल करता है; किन्तु राजपद सिंह के बाँघे पन्नि-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी ?''

चित्राङ्गदा का कहना है-

"देश-वैरी मारता है रण में जो, धन्य है ; धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ श्रापको धन्य मैं, प्रसू जो हुई ऐसे वीर सूनु की ।

यरन्तु---

" \* \* \* वया तुम्हारा सोने का सिंहासन छीनने को राघव है जूमता? वामन हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना? रहता सदैव नत मस्तक भुजंग है, किन्तु यदि उसपै प्रहार करे कोई तो फन को उठाके वह इसता है उसको।"

लंका के विषय में राजलक्ष्मी की निम्न लिखित उक्ति कैसी सच 'निकली---

''कर्म-फल पूर्व के फलेंगे यहाँ शीघ्र ही ।"

चित्ररथ ने रामचन्द्र को देवों के प्रति मनुष्यों की जो कृतश्रता बताई है, वह भी बहुत सुन्दर है—

' \* \* \* देवों के
प्रित जो कृतज्ञता है, कहता हूँ मैं, सुनो,
इन्द्रियदमन, दीबपालन, सुधम्म के
पथ में गमन श्रीर सेवा सत्यदेवी की;
चन्दन, कुसुम, भोग, पट्टवस्त श्रादि की,
देवें जो श्रसज्जन तो करते श्रवज्ञा हैं
देवता। \* \* \*

तीसरे सर्ग में प्रमीला की सेना देख राम के चिन्ताकुल होने पर लक्ष्मण कहते हैं—देवता जिनके सहायक हैं उन्हें डर किस बात का— "धाप देवनायक सहायक हैं जिनके इस भव-मगडल में कौन भय है उन्हें ?"

और---

''जीतता है पाप कहाँ ? \* \*''

" \* पिता के पाप से है पुत्र मरता।" विभीषण कहता है—

" \* निस्सन्देह धर्म जहाँ, जय है।"

चौथे सर्ग में सीता और सरमा के कथोपकथन में भी इस दो-चार ऐसी उक्तियाँ पाते हैं जो भूड़ने योग्य नहीं—

> ''किन्तु सिंख, कारागार स्वर्गा का भी क्यों न हो ष्राच्छा लगता है क्या परन्तु वह वन्दी को ? स्वर्गा के भी पींजड़े में पंछी सुखी होगा क्या करता वियार है जो मंजु कुंज वन में ?''

कभी नहीं, कदापि नहीं।

पाँचवें सर्ग में पूजा के लिए जाते हुए लक्ष्मण ने मार्ग रोकने वाले रुद्र से कहा है—

"देता हूँ चुनौती तुम्हें साची मान धर्म को, धर्म्म यदि सत्य है तो जीतूँगा श्रवश्य मैं।" इससे क्या सिद्ध होता है ? यही न, कि धार्मिक जन का विपक्षी कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु जीत के विषय में उसे सन्देह करने की जरूरत नहीं। इस सारे सर्ग में यही दिखाया गया है कि अपनी उद्देश-सिद्धि सहज नहीं, अनेक विझों का सामना करना पड़ता है। परन्तु धीरता पूर्वक आत्मसंयम रखने से अन्त में कार्य-सिद्धि अवश्य होती है।

इसी सर्ग के अन्त में, जब मन्दोदरी युद्ध के लिए मेघनाद का विदा देने में आगा पीछा करती है, तब वह अनेक धर्म और नीति-मूळक बार्ते कह कर उसे समझाता है—

> "नगरी के द्वार पर वैरी है; करूँगा मैं कौन सुख-भोग, उसे जब तक युद्ध में मारूँगा न ! श्राग जब लगती है घर में सोता तब कौन है माँ ! विश्रुत त्रिलोकी में देव-नर-दैत्य-त्रास राच्नसों का कुल है;

ऐसे कुल में क्या देवि, राघव को देने दूँ कालिमा मैं इन्द्रजित राविशा ? कहैंगे क्या मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ? और, रथी मातुल ? हँसेगा विश्व दास को ।

\* \* \* \*

जनिन, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से , रोक सकता है कौन किंकर को रण में ?"

छठे सर्ग में राजलक्ष्मी विभीषण से कहती है, जहाँ पाप है वहाँ मैं कैसे रहूँ—

> ''\* \* \* भला पंकिल सलिल में खिलती है पद्मिनी क्या ? मेघावृत व्योम में देखता है कौन, कब, तारा ? \* \*\*

कि ने इस सर्ग में लक्ष्मण को उनके आदर्श से बहुत ही गिरा दिया है, तो भी उनसे कुछ समयानुकूल बातें कहलाई हैं। नीति तो उन बातों का भी अनुमोदन करती है—

> ''मूतल को मेद कर काटता भुजंग है ष्यायु-हीन जन को! \* \* छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में बाघ को? \* \* \*

शत्रुत्रों को मारे जिस कौशल से हो सके।"
इसके पूर्व रूक्ष्मण को ही अपना इष्टदेव समझ कर मेघनाद उनसे वर और विदा मॉंगता हुआ कहता है—

''मग्नोद्यम होगी चमू देर जो करूँगा मैं'' यह पंक्ति नीति-ज्ञान से कितनी परिपूर्ण है ! इसी सर्ग में मेघनाद और विभीषण के कथोपकथन में मर्म्म की कितनी ही बातें प्रकट की गई हैं—

> ''निज गृह-मार्ग तात, चोर को दिखाते हो ? श्रौर राज-गृह में बिठाते हो श्वपच को ? निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो ।

\* \* \* \*

शंकर के माल पर की है विधु-स्थापना
विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा
लोटता है धूलि में ? बताश्रो तुम मुफको ,
भूल गये कैसे इसको कि तुम कौन हो ?
जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल में ?
केलि करता है राजहंस पद्म-वन में ,
जाता वह है क्या कभी पंक-जल में प्रमो ,
शैवल-निकेतन में ? मृगपित केसरी—
हे सुवीर-केसरि, बताश्रो,—क्या श्रृगाल से
सम्भाषण करता है मान कर मित्रता ?

\* \*

चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्खे यों वनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपिन में घूमें दुराचार दैत्य ? विकसित कंज में कीट घुसे ? तात, श्रपमान यह कैसे मैं सह लूँ तुम्हारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी सहते हो रचोवर कैसे, कहो, इसको ?''

वेभीषण कहता है--

''चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष से ?'' मेघनाद कुद्ध होकर फिर उससे कहता है— ''धर्म्म वह कौन-सा है, जिसके विचार से

धम्म वह कान-सा ह, जिसक विचार स जाति-पाँति, भ्रातृ-भाव, सब को जलांजली दी है तुमने यों श्राज ? कहता है शास्त्र तो— पर-जन हों गुणी भी, निर्गुण स्वजन हों , निर्गुण स्वजन तो भी, श्रेष्ठ हैं सदैव ही; पर हैं सदैव पर । \* इन पंक्तियों के लेखक की राय में जिस समय "माइकेल" यह अंश लिख रहे थे उस समय उनके दिमाग में गीता का निम्नलिखित श्लोक चक्कर मार रहा था—

''श्रेयांस्वधम्मों विगुगाः परधम्मीत्स्वनुष्ठितात् स्वधम्में निधनं श्रेयः परधम्मों भवावहः ॥'' अतएव, क्या ठीक जो उन्होंने ऊपर लिखी बातें आपबीती कही हों ! जो हो, अन्त में मेधनाद कहता है—

''नीच-संग करने से नीचता ही श्राती है !''
पुत्रशोक के विषय में महादेव जो कहते हैं—
''रहती सदैव यह वेदना है, इसको
मेट नहीं सकता है सर्वहर काल भी ।''
सातवें सर्ग में राजटक्ष्मी इन्द्र से कहती है—

" \* \* \* उपकारी जन का प्राण्-पण से भी त्राण करना उचित है" इसी सर्ग में इन्द्र ने रामचन्द्र से कहा है— "मरता है रचोराज त्र्याप निज पाप से ; कर सकता है राम, रचा कौन उसकी ?"

इसी प्रकार नवम सर्ग में भी कुछ नीतिमूलक उक्तियाँ पाई जाती हैं। श्री रामचन्द्र से रावण कहता है—

> ''करते समादर हैं वीर वैरी वीर का'' रामचन्द्र की उक्ति है—

"होता है श्रवध्य दूत-वृन्द रग्ग-दोत्र में"
रावण के पुत्र-शोक में रामचन्द्रजी यों सद्दानुभूति प्रकट करते हैं—
"राहु-प्रस्त रिव को निहार कर किसकी
छाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से
जलता जो वृच्च है, मलीन उस काल में
होता वह भी है ! पर-श्रपर विपत्ति में
मेरे लिए एक-से हैं ! \* \*\*

सारण कइता है-

"\* \* ग्रानुचित कर्म क्या करते कभी हैं साधु ? \* \*"

और---

"\* \* किन्तु विधि विधि की तोड़ सकता है कौन ? \* \*" अन्त में प्रमीला की एक उक्ति और सुनिये— " \* \* \* एक पति के बिना गति श्रबला की नहीं दूसरी जगत में।"

बस,

''श्रीर क्या कहूँ मैं भला, भूलना न मुभको।"

इस प्रकार मेघनाद-वध में समयोपयोगी नीतिमूलक बातों का भी अभाव नहीं। उसके सीता और प्रमीला के चिरत तो आदर्श हैं ही, मेघनाद का चिरत भी बहुत उज्वल वणों में अङ्कित किया गया है। रामचन्द्र और लक्ष्मण के चिरत दो-चार खलों पर ही स्खलित हो गये हैं, वैसे उनमें भी सद्गुणों का समावेश है। रावण के चिरत्र में भी खान खान पर किव ने अनेक गुणों का समावेश किया है और उसके ऊपर सहानुभूति आकर्षित करने की चेष्टा ने उन गुणों की उपेक्षा नहीं होने दो! इतना होने पर भी रावण के दुष्कर्म का किव ने कहीं भी अनुमोदन नहीं किया।

श्रीयुक्त श्रीरचन्द्र मजूमदार

की राय में तो इस काव्य से बहुत ही गम्भीर शिक्षा मिलती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका आशय भी दिया जाता है—

"संसार में जो कुछ भी पिनत है, जो कुछ भी उन्नत है और जो कुछ भी सुन्दर है उसीको लेकर किन ने मेघनाद के चिरत्र की रचना की है—सौन्दर्य को लेकर ही कान्य है। मेघनाद का चिरत्र अनन्त सौन्दर्य-मय है। मेघनाद का वीरदर्प ही उस चिरत्र का अतुल सौन्दर्य है। रामायण के मेघनाद की मृत्यु से मन में आनन्द होता है; किन्तु मेघनाद-वध काव्य के मेधनाद के अन्यायमरण से आँस् नहीं रुकते, इसका क्या कारण है ?

जिस महा विष-वृक्ष ने विषुल राष्ट्रसस्कुल का अन्त में नाश किया था, उसका बीज किसने बोया था ? रावण ने । उसे दण्ड मिले, यही तो न्याय की बात है; किन्द्र एक के दोष से दूसरा क्यों मरता है ?

> " \* \* मनोदुःख से प्रवास में मरता प्रवासी जन जैसे हैं, न देख के कोई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दयिता , धाता, बन्धु-बान्धव; मरा है स्वर्णालंका में स्वर्णालंका-त्रालंकार हाय ! स्राज वैसे ही !"

पिता के पाप से पुत्र मरता है, यह पुराणों में लिखा है। यही मेघनाद-वध काव्य का बीज है। नहीं तो, मेघनाद को सारे गुणों का आधार करके अङ्कित करने का और कोई उद्देश्य ही नहीं। इसी बात पर जोर देने के लिए चिराचरित संस्कार के विपरीत किव ने अपनी लेखनी सञ्चालित की है।

अभी और समझाने की जरूरत है। इम लोगों का अन्तर्जगत और वाह्य जगत् सम्बन्धो ज्ञान बहुत हो सङ्घीण है। इसीलिए इम काव्य में जो नीत्युपदेश देना चाहते हैं बह भी साधारणतः सङ्घीण होता है। काव्य की न्यायपरता अथवा Poetical justice इसी प्रकार की सङ्घीणता का फल है। ज्ञान को उन्नित होने से मनुष्य दिन दिन समझता जाता है कि जिन सब नियमों से जड़ जगत् शासित होता है, अन्तर्जगत अविकल उसीका अनुवर्तन करता है। मन का आकर्षण क्या है, आज ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा आवेगा, जब यह हँसी की बात न रहेगी। प्रकृत प्रतिभाशाली कि कि कितनी ही ऐसी बातें मानते हैं, कितने ही ऐसे तत्व समझाने का यल करते हैं जो हमारी-आपकी धारणा में हो नहीं आते,—इसीलिए इम और आप उन पर इसते हैं। पिता के दोष से पुत्र मरता है, यह हमारे देश की चिर प्रचलित किवदन्ती है। परन्तु यह कोरी कहावत है या इसमें कुछ

तथ्य भी है ? इस अनीम ब्रह्माण्ड में नियम-रहित कोई बात नहीं ! सामान्य नीहार-कण, जो फूल पर क्षण भर एर्यं की किरणों से चमक कर उड़ जाता है, जिस प्रकार नियम के अधीन है, उसी प्रकार अनन्त सून्य में, अनन्त परिमित, अनन्त सौरजगत भी नियम के ही अधीन है । सर्वत्र नियम है । तुम किव हो, शरद के चन्द्रमा को अकस्मात् मेवावृत देख कर दुःखित होते हो; प्रवल शंक्षा से सुकुमार वृक्ष को धराशायी देख कर आँए बहाते हो; तुम्हारे जी में आता है—यह बड़ा अविचार है । जड़ जगत् इसकी अपेक्षा नहीं करता । ऐसी दशा में इसके गन्तव्यमार्ग में खड़े न होना; खड़े होगे तो नियति-चक्र से पिस जाओं ! विज्ञान नित्य यही कहता है । इतिहास भी अनुदिन इसीका किर्तन करता है । मेघनाद-वध काव्य का बीज भी यही तत्व है । सौन्दर्यंसार मेघनाद देव-दुर्लभ गुणों से हमारा तुम्हारा आदरणीय है— सर्वज्ञ किव की अतुत्य मोहमय सृष्टि है ! यह ठीक है, किन्तु जो अज्ञेय शक्ति राक्षस-वंश का विध्वंत करने आई थी, मेघनाद भी उसीके चक्र से पिस गया,—इस जगत् का यही नियम है ! इसमें व्यभिचार नहीं होता !

क्या जड़ जगत् और क्या अन्तर्जगत, दोनों एक ही शक्ति के आधार हैं। शक्ति एक है, उसके कर भिन्न भिन्न! जिस भयानक शक्ति के उच्छ्वास से प्रलयकाल उपस्थित होता है, उसका नाम है जड़ शक्ति और जिस अदग्य शक्ति ने रोम-राज्य का विध्वंस किया था, वह है अन्तः शक्ति। इन दोनों शक्तियों के भी नाम भिन्न हैं—एक का नाम प्रलय है और दूसरी का नाम विष्ठव। सन्तोप की बात यही है कि अन्तर्जगत् की शक्ति विशेष का बीज वपन करना भनुष्य के ही अधोन है। जड़ शक्ति के विषय में ऐसा कुछ है या नहीं, यह अभी तक नहीं जाना गया। किन्तु किसी भी शक्ति को लीजिए, एक वार विकास होने पर उसका वेग असहा और अप्रतिहत होता है! कोई उसके मार्ग में खड़े मत होना! सावधान! विषयीज वपन मत करना! कुशक्ति के प्रयोग के कारण मत बनाना! अपने कार्यों के अकेले दुम्हीं फल-भोगो नहीं हो। तुम्हारी उत्पन्न की हुई ध्वंस शक्ति से तुष्हारी वंश्वरम्पर भी विनष्ट हो जायगी।

आधुनिक वैज्ञानिक अदृष्टवादियों की भी यही बात है। कुछ बुमा

फिरा कर, समझ देखो, बात एक हो है। सुतराम् स्वतः न हो, परतः मेघनाद-वध अदृष्टवाद की दृढ़ भित्ति पर प्रणीत हुआ है। जगत् के अधिकांश अमरकाव्यों का यही तत्व मेस्दण्ड है।

मेघनाद-वध के ज्ञानमय किव ने प्रमीला के चिरत में कुछ गुरुतर तत्व निहित रक्खे हैं। वे स्वतः सुन्दर और लोकहितकर हैं। अब हम उन्हें परिस्फुट करने की चेष्टा करेंगे।

जिसने कहा है कि भारतीय समाज पक्षाघात रोग से प्रस्त है, उसने बहुत ठीक कहा है। सारे समाज में कभी स्त्री-पुरुष का साम्य या या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि था भी तो बहुत दिनों से वह छप्त हो गया है। धर्म-शास्त्र देखिए, जितने भी बन्धन हैं, स्त्रीजाति को लेकर। काव्य देखिए, स्त्रीजाति का प्रधान धर्म सतीत्व है, यह बड़ा वैषम्य है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु विधि एकपक्षीय होने से उसकी शुभकारिता कम हो गई है। सीता का चरित्र हमारे जातीय गौरव की सामग्री है, पवित्रता की चरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें प्रमीला की-सी वह तेजिस्वता है—

''मधु श्रधरों में, विष रखती हैं श्राँखों में हम, बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ?''

हमारे यहाँ स्त्रीजाति का यह कभी कितना अनर्थ करती है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं । द्रौपदी के चरित्र में इसे प्रा करने का प्रयत्न किया गया है । द्रौपदो पतित्रता, आदर्श रमणो है; किन्तु उभीके साथ वह प्रस्तर बुद्धिमती, प्रतिभाशालिनी और ज्योतिर्मयी देवी है। पुरुष की योग्य पत्नी है, सखो है, किन्तु दासी नहीं । युधिष्टर आदि पाँचों भाई उससे परामर्श किये बिना कोई काम नहीं करते थे । मधुस्दन ने प्रभीला के चरित्र में स्त्री का यही स्थान निर्धारित किया है । दार्शिनिक प्रवर जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्त्रीजाति का साम्य सिद्ध करने के लिए प्रवन्ध लिखा है और मदस्दन ने प्रमीला का चरित्र चित्रित किया है; उद्देश दोनों का एक ही है ।

## उत्कृष्ट अंश

इस काव्य का कौन-सा अंश सर्वोत्कृष्ट है, इस विषय में भी भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। किसीकी राय में प्रमीला का लङ्का प्रवेश, किसीकी राय में सीता कृत पञ्चयटी - वर्णन, किसीकी राय में देशोद्धारार्थ मेघनाद का प्रमोदोद्यान-त्याग-वर्णन और किसीकी राय में स्मशान-दृश्य-वर्णन सर्व श्रेष्ठ है। परन्तु

# महात्मा रामकृष्ण देव परम हंस

की राय है कि— जिस स्थान पर,— इन्द्रजित युद्ध में मारा गया, शोक से मुद्धमाना मन्दोदरी युद्ध में जाने से रावण को रोकती है, परन्तु राक्षस-राज पुत्र-शोक भूल कर महाबीर की भाँति युद्ध के लिए कृतसङ्कल्य है— प्रतिहिंसा और क्रोधामि में स्त्री-पुत्र सबको भूल कर— युद्ध के लिए वहिर्गमनोन्मुख है— उसी स्थान पर काव्य की श्रेष्ठ कल्पना है। जो होना हो, हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलूँगा— इससे दुनियाँ रहे चाहे जाय— यही है महाबीर के कहने की बात। मधुस्दन ने इसी भाव से अनुप्राणित हो कर इस अंश की रचना की है।"

# रचना के दोष

मधुसुदन की रचना में दोषों की कमी नहीं। परन्तु संसार में निदींष क्या है ? हमारे आलङ्कारिकों के बताये हुए दोषों के अनुसार जाँच करने पर सभी काल्यों में इस प्रकार के दोष पाये जाते हैं। कहते हैं, श्रीहर्ष ने अपना नैषध काल्य लिख कर जब अपने मामा प्रसिद्ध काल्याचार्य्य मम्मट-भट्ट को दिखाया, तब उन्होंने उनसे कहा— "क्या कहें, तुम कुछ दिन पहले हमें इसे दिखाते तो हमारा बड़ा परिश्रम बच जाता। काल्य सम्बन्धो दोषों के लिए हमें अनेक काल्यों का अध्ययन करना पड़ा है। यदि पहले तुम्हारा काल्य हमें देखने को मिलता तो हमें और ग्रन्थ न पढ़ने पड़ते, इसी में से सारे दोषों की उपलब्धि हो जाती।" मेघनाद-वध के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

क्लिष्टता, दूरान्वय आदि दीष तो इसमें हैं ही, अनेक स्थलों पर उपमाएँ भी उपयुक्त नहीं हुईं। जान पड़ता है, उपमा देने के लिए ही उपमा दी गई है ! कहीं कहीं तो एक एक उपमा के लिए चार चार पंक्तियाँ खर्च कर दी गई हैं। दिक्तियाँ भी इसमें बहुत पाई जाती हैं। वहीं काञ्चनीय काञ्जनीय कञ्जकच्छ्टा, वही रलसम्भवाविभा, वही अम्बु-राशि ऐसा कम्बुराशि-रव इसमें वारम्वार आता है। वही सादी-निषादी, वहीं हय हींसे, गज गरजे। दूसरे सर्ग के अन्त में आँधी पानी के थमने पर जब शान्ति स्थापित हाती है, तरल जल में कौ मुदी अवगाहन करती है एवं कुमुदिनी मुस्कराने लगती है, तब श्रगालों और गीघों का आना सारे रस को किरिकरा कर देता है। इसी प्रकार, किसी किसी की राय में लड़ा-प्रवेश करती हुई प्रमीला के साथ कामदेव का शर-प्रहार करते हुए चलने का वर्णन भी उस हर्य की गम्भीरता नष्ट कर देता है। इसी प्रकार, पञ्चवटी-वन में सीता का हरणियों के साथ नाचना भी उपहास-जनक जान पड़ता है। किव ने नरकवर्णन भी बहुत विस्तृत कर दिया है। पढ़ते पढ़ते उसकी वीभत्सता पर जी ऊब उठता है। कहते हैं, होमर और मिल्टन के अनुकरण पर किव ने यह वर्णन किया है; परन्तु एक कँगरेज समालोचक का कहना है कि इलियड के तीसरे सर्ग से हापियों की कथा और मिल्टन के महाकाव्य के दूसरे सर्ग से पाय और मृत्यु का संवाद उक्त दोनों काव्यों में परित्यक्त होने से ही अच्छा होता।

जो हो, असंख्य दोष क्यों न हों, उनके कारण मेघनाद-वध अनादरणीय नहीं हो सकता। दिन दिन उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मधुसूदन की कविस्वशक्ति के दो प्रधान गुण—तेजस्विता और उद्भावकता ऐसे हैं कि वे सारे दोपों को भुला देते हैं।

# महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री

ने क्या ही ठीक कहा है कि—मधुमूदन के जीवन में और उनके काव्य में बहुत समानता है। जीवन में उच्छू ख़ुळता, स्वाधीनता, समाज की उपेक्षा; उसी प्रकार प्रन्थ में सारी कल्पनाओं के बन्धन का उच्छेद दिखाई पड़ता है। उनकी कल्पना उद्दाम भाव से सर्वत्र घूमती थी। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इस कारण उनके मन में नाना जातीय किवयों के भाव भरे हुए थे। उनके काव्य में ख़ान ख़ान पर उन भावों का निदर्शन पाया जाता है।

#### समालोचना

मधुसूदन ने लिखा है कि हमारे मेघनाद-वध में कोई फ्रेंच समालोचक भी दोप न निकाल सकेगा। परन्तु समालोचनाओं की घोरतर शर-वृष्टि इस काव्य पर वर्षित हो चुकी है। प्रायः सब महा-कवियों के भाग्य में ऐसा ही होता है। परन्तु यह शर-वृष्टि हिमालय पर्वत के शिखर पर वर्षा की धारा के कारण परिपुष्ट वनस्पति-समूह के समान उनके काव्यों को नाना प्रकार के सौन्दर्य्य से विभूषित कर देती है।

# सर आञ्जतोप मुखोपाध्याय

ने लिखा है—"आदि किन वाल्मोिक जिस समय अपने गान से आप ही विमुग्ध और कदान्तित् "क्या गाया" कह कर आपही सन्देहान्तित हुए थे, उस समय चतुर्मुख ब्रह्मा ने स्वयं आविर्भूत होकर उनसे कहा था—"ऋषिवर, तुम्हीं जगत् के आदि किन हो, निस्सङ्कोच होकर गान करा, तुम्हारे गान से विश्व ब्रह्माण्ड विमोहित होगा, मरजीव अमरता के सुख की उपलब्धि करेंगे।" हाय! वँगला के रलाकर (वाल्मोिक) मधुसद्दन के भाग्य में इसका ठीक उलटा हुआ। अथवा केवल इसी देश में क्यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही लाञ्छना लिखी होती है। दुर्जय समालोचकों के मम्मीधातक कशाधात से महाकिन कीट्स का हृदय शतधा क्षत-विक्षत हुआ था!"

# श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

ने इस विषय में लिखा है—''साहित्य का इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि कठोर समालोचकों के आधात से कितने प्रत्यकारों की आशा को किल्याँ विना फूले ही मुरझा गईं। इतना ही क्यों, कोई कोई तो लेखनी के तीव्र विषाधात से अकाल में काल कविलत भी हो गये हैं। बहुतों की राय है कि कीट्स Keats किव की अकाल-मृत्यु का कारण तीव्र समालोचना ही है। किववर टैसो Tasso कठोर समालोचना से व्यथित होकर पागल हो गया था। कठोर समालोचना के आधात से ही Montesquien शीव्र मृत्यु-मुख में पतित हुआ था। निन्दक समालोचकों की हृदयमेदिनी समालोचनाओं से किववर शेली Shelly देशत्यागी हो गया था। उसने अपने मित्र Leigh hunt को जो पत्र लिखा था उसे पढ़ कर हृदय विदीर्ण होता है। उसने लिखा था— ''मेरी बुद्धि की सारी वृत्तियाँ चूर्ण विचूर्ण और जड़ हो गई हैं। में अब कुछ नहीं लिख सकता। जो कुछ लिखा जाय उससे दूसरे की सहानुभृति पाने की आशा न हो तो कुछ नहीं लिखा जा सकता।''

सब देशों के कवियों के भाग्य में पहले पहल समालोचकों का ऐसा ही बज्रपात होता है। विश्व-विख्यात शेक्सपियर के नाट क पर भी पहले पहल यूरोप के भिन्न भिन्न देशीय समालोचकों के इतने प्रहार हुए थे कि उन्हें देख कर किसीको इसका भान भी न होता कि के नाटक आगे चल कर प्रतिद्वन्द्वी-शून्य और चिरजीवी होंगे। हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। कहते हैं, घट-खर्पर किन ने कालिदास के रघुवंश के विषय में कहा था कि—"रघुवंशमि काव्यम् ! तदिपच पाठ्यम् !" "रघुवंश भी काव्य है ! वह भो पढ़ने योग्य है !" मधुसूदन के भाग्य में भी यही बात थी।

किन्तु मधुस्दन को आत्मशक्ति में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे इस प्रकार की आलोचनाओं पर भ्रूक्षेप भी न करते थे; विचलित होना या डरना तो दूर की बात है।

सबसे बड़ा समालोचक "काल" है। उसीने मेधनाद-वध किः समालोचना करके सिद्ध कर दिया कि वह अमर काव्य है।

मधुस्दन की भविष्य वाणी सर्वथा सच निकली। उन्होंने इसके विषय में आरम्भ में ही मधुकरी कल्पना से कहा है—

''मंजु मधुकोष रचो विज्ञजन जिससे प्रेमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वदा ।'' जो उनकी धारणा थी उससे अधिक फल उसका हुआ ।

मधुसूदन ने "विश्वजन" के स्थान पर मूळ में "गौड़जन" लिखा है। किन्तु इस काव्य का अनुवाद अँगरेजी में भी हो गया है और भगवान की कृपा से हिन्दी में भी आज वह प्रकाशित हो रहा है; इस कारण अनुवाद में 'गौड़जन" के बदले "विश्वजन" कर दिया गया है। विश्वास है, मधुसूदन की आत्मा को इस परिवर्तन से आनन्द और सन्तोष ही प्राप्त होगा।

> वृत्र-संहार महाकाव्य के रचियता— श्रीयृत हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय

की राय है कि—''इस ग्रन्थ में स्वर्ग, मत्यं, पाताल, तीनों लोकों के रमणीय और भयानक प्राणी और पदार्थ सम्मिलित करके पाठकों के समक्ष चित्रपट के समान चित्रित किये गये हैं। यह काव्य पढ़ते पढ़ते भूतकाल वर्तमान की भाँति जान पड़ता है। इसमें वर्णित देव, दानक और मानवमण्डली के वीर्यशाली, प्रतापशाली जीवों के अद्भुत कार्य-

कलाप देख कर मोहित और रोयाञ्चित होना पड़ता है। इसे पढ़ते-पढ़ते कभी विस्मय, कभी कोघ हो आता है और कभी करुणा से हृदय आई हो जाता है एवं वाष्पाकुल लोचनों से इसे समाप्त करना पड़ता है।" प्रसिद्ध नाट्यकार स्वर्गीय

द्विजेन्द्रलाल राय

को राय है कि—"बंगाल में अभी तक ऐसा कोई किव उत्पन्न नहीं हुआ जिसे मधुस्दन से ऊँचा आसन दिया जा सके।"

अन्त में स्वर्गीय

## कालीप्रसन्नसिंह

की सम्मित का एक अंश उद्भृत करके यह निवन्ध समाप्त किया जाता है। उक्त महोदय ने लिखा है कि — वँगला-साहित्य में इस प्रकार के काव्य का उदय होगा, जान पड़ता है, स्वयं देवी सरस्वती भी स्वप्न में इसे न जानती थीं—

''वीग्गा-ध्विन दासी ने सुनी है और है सुनी कोकिला की कूक, नव पह्नवों के बीच से , सरस वसन्त में; परन्तु इस लोक में ऐसी मधु-वाग्गी नहीं श्रौर सुनी कल्याग्गी!"

# मेघनाद-वध

#### श्रोगणेशाय ननः

# मेघनाद-वध

# प्रथम सर्ग

सम्मुख समर में, श्रकाल में निहत हो ,
श्रूरशिरोरत्न वीरबाहु, यमपुर को
गया जब, कहो तब देवि, सुधामाषिणी !
किस वर वीर को निशाचर नरेन्द्र ने ,
करके वरण निज सेनापित-पद पै ,
भेजा रण में था उस राघव के वैरी ने ?
धौर किस कौशल से ऊर्मिमलाविलासी ने ,
इन्द्रजित मेघनाद, जग में ध्रजेय, जो—
था भरोसा राच्नसों का, मार कर उसको
मेटा था सुरेन्द्र-भय ? मन्दमित सर्वथा—
करके पदारविन्द-वन्दना, विनय से ,
श्वेतभुजे, तुमको पुकारता हूँ फिर मैं ;
वीणापाणि भारति, माँ, जैसे तुम बैटी थीं
प्रधाकर वाल्मीकि-रसना पै, क्रपा करके ,

मानों पद्म-श्रासन पे. जब घन वन में---कौंच-वध व्याध ने किया था खरशर से , करता विहार था जो कौंची-संग सुख से ; ष्याके तुम दास पर वैमे ही दया करो। महिमा तुम्हारी कौन जानता है जग में ? चोर था नराधम जो नर नर-वंश में . हे माँ, वही हो गया तुम्हारे अनुग्रह से मृत्युंजय, मृत्युंजय जैसे उमापति हैं ! रत्नाकर चोर तव वर से हे वरदे, हो गया कवीन्द्र काव्य-रत्नाकर ! पाता है चन्दन की शोभाँ विष-युत्त तव स्पर्श से ! हाय । मातः, ऐसा पुराय है क्या इस दास का ? किन्तु गुर्गाहीन, मूढ़ होता है सुतों में जो माता का विशेष प्रेम होता उस पर है। ष्रात्रो. तब विश्वरमे. त्रात्रो हे दयामयी , वीर रस-मग्न महा गीत श्राज गाऊँगा माँ ! मैं. तम किंकर को, आश्रो, पदच्छाया दो । ष्यात्रो, तुम भी हे देवि, मधुकरि कल्पने ! लेके मधु-कवि-मन-सुमन-समृह से

लेके मधु-कवि-मन-सुमन-समूह से मञ्जु मधु-चक्र रचो, विज्ञ जन जिससे प्रेमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वदा ।

षैठा कनकासन पै वीर दशानन है , सोहता है हेमकूट-हेम शिर पर ज्यों श्रृंगवर तेजःपुंज I चारों घोर बैठे हैं सौ सौ पात्र मित्र, सभासद नतभाव से विश्व में विचित्र सभा स्फटिक-गठित है ;

उसमें जड़े हैं रतन, मानों मानसर में सरस सरोज-फूल चारों घ्योर फूले हैं। श्वेत, हरे, लाल, पीले. नीले स्तम्भ पंक्ति से ऊँची सुनहरी छत सिर पर रक्खे हैं . उत्थित श्रयुत फन फैला कर श्रपने धारण किये है धरा सादर फणीन्द्र ज्यों। मोती. लाल. पन्ने श्रीर हीरे श्रनमोल-से मलमल मालरों में भूम भूलते हैं यों-भूला करते हैं ज्यों महोत्सव-भवन में पल्लगें के हार गुँथे कलियों से, फूलों से । जागती है वार वार. जगमग भाव से . चोगाी में चगाप्रभा-सी, रत्नसम्भवा विभा चन्नु चौंधियाती हुई ! चारुमुखी चेरियाँ करके मृगाल-भुज सञ्चालित सुख से रत-दगड वाले चारु चामर बुलाती हैं। धारण किये हैं छत्र छत्रधर यों श्रहा ! जल कर काम हर-कोपानल में न ज्यों छत्रधर-रूप में खडा है :सभा-सौध में। भीममूर्ति द्वारपाल द्वार पे है घूमता, शूल लिये, पागडव-शिविर-द्वार पर ज्यों रुद्रेश्वर ! गन्ध सह बहता सु-मन्द है श्रज्ञय श्रनन्त वायु विश्रुत वसन्त का l काकली-तरंग-संग लाके घहा ! रंग से - बाँसुरी-सुधा-तरंग मानों त्रज-वन में। दैत्यराज मय. क्या तुम्हारी सभा ? तुच्छ है इसके समन्न, स्वच्छ रत्नमयी, जिसको

तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में प्रयास से पागडवों को तुष्ट करने के लिए श्राप ही । ऐसी सभा-मध्य बैठा रत्तः कुलराज है , मौन सुत-शोक-वश, बहती है श्राँखों से श्रविरत्न श्रश्रुधारा-वस्त्र भिंगो करके , तीच्या शर लगनें से सरस शरीर में रोता तरुं नीरव है जैसे । कर जोड के---सामने खड़ा है भरन दूत, भरा घूल से ; शोगित से श्रार्द्ध है शरीर सब उसका । शत शंत योद्धा जो कि वीरबाह-संग ही पैठे समराब्धि में थे, शेष बचा सबमें एक यही वीर; उस काल की तरंग ने सबको डुबोया, इसी राच्नस को छोड़ के ; नाम मकराच्च, यचराज-सम है बली। सुत का निधन सुन हाय ! इसी दूत से , त्र्याज महा शोकाकुल राजकुल रत्न है रावण ! सभाजन दुखी हैं राज-दुःख से । घन जब घेरता है भानु को, भुवन में होता है श्रॅंधेरा । चेत पाके कुछ देर में दीर्घ श्वास छोड़ वह शोक सह बोलम यों-

''शर्वरी के स्वप्त के समान तेरा कहना है रे दूत, श्राकुल है देव-कुल जिसके भीम भुज-विकाम से, दीन नर राम ने मारा उसे सम्मुख समर में ! क्या विधि ने छेंकुर का वृच्च छेद डाला फूल-इल से ! हा सुत, हा वीरबाहो, श्रुरशिरोरल हा !

खोया है तुम-सा धन मैंने किस पाप से ? दारुण रे दैव. दोष देख मेरा कौन-सा तूने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना कैसे सहूँ ? श्रौर कौन मान श्रव रक्खेगा काल-रगा-मध्य इस सुविपुल कुल का ! काट कर कानन में एक एक शाखा को , घन्त में लकड़हास काटता है वृत्त को ; हे विधाता, मेरा महा वैरी यह वैसे ही करता है देख, बजहीन मुभे नित्य ही ! सत्वर निर्मूल मैं समूल हुँगा इसके शायकों से । श्रन्यथा क्या मरता समर में भाई कुम्भकर्ण मेरा, शूलघर शम्भु-सा एक मेरे दोष से श्रकाल में ? तथा सभी रत्त्रोवंशरत्त्री वीर ? शूर्पग्राखा, तूने हा ! पंचवटी में जा किस कुत्तगा में देखा था कालकूट धारी यह नाग, श्रो श्रभागिनी ? श्रौर किस कुच्चमा में ( तेरे दुख से दुखी ) लाया था ऋशानु-शिखा रूपी जानकी को मैं स्वर्ण के सुगेह में ? हा ! इच्छा यही होती है-छोड़ यह हेमधाम, निविड़ घराय में जाकर जुड़ाऊँ निज ज्वाला मैं श्रकेले में ! पुष्प-दाम-सज्जित, प्रदीपों के प्रकाश से उद्धासित नाट्यशाला-सी थी यह सुन्दरी हेमपुरी मेरी ! श्रब एक एक करके स्खते हैं फूल श्रीर बुभते प्रदीप हैं ; नीरव खाब, वीगा, मुरली, मृदंग हैं ;

फिर क्यों रहूँ मैं यहाँ शोक मात्र पाने को ? किसकी निवास-वासना है ग्रन्धकार में ?"

रचोराज रावणा ने करके श्राचेप यों शोक से विलाप किया; हाय ! हस्तिना में ज्यों सुनकर दिव्यहृष्टि-सञ्जय के मुख से श्रन्धराज, भीमभुज भीम के प्रहारों से पुत्रों का प्रणाश, कुरुचेत्र-काल-रण में . रोये थे विलाप कर वार वार शोक से !

उठ तब. दोनों हाथ जोड़. नतभाव से ,
मिन्त्रियर सारण् यों कहने लगा कि—'हे
रचोवंश-शेखर महीपते, महामते .
विश्व में विदित, इस दास को चमा करो ।
शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक में
समभावे घापको जो ? किन्तु प्रभो. मन में
सोच देखो, श्रभ्रमेदी शृंग यदि मंग हो
वज्र के प्रहार से तो होता है कभी नहीं
भूधर घाधीर उस बाधा से । विशेषतः
यह भवमण्डल है मायामय, स्वप्न-सा ,
इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब भूठे हैं।
भूलते हैं मोह-छलना में ध्रज़ जन ही।"

उत्तर दिया यों तब लंकापित ने उसे—
''मन्त्रिवर सारण, कहा जो तुमने, सभी
सत्य है, मैं जानता हूँ. मायामय विश्व है ; इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब भूठे हैं। रोते हैं श्रबोध प्राण किन्तु जानकर भी।
मञ्जु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो तोड़े उसे काल तो श्रधीर मन होता है श्रौर डूघता है शोक-सिन्धु में, मृणाल ज्यों डूबता है पद्म रूपी रत्न हरा जाने से।"

इसके श्रनन्तर निदेश दिया राजा ने—ं ' ''वार्तावह, बोल, गिरा क्योंकर समर में श्रमरगर्गो का त्रास वीरबाहु विक्रमी ?''

करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के ,
कहने लगा यों भन्न दूत—'हाय! स्वामी, मैं
कैसे सो अपूर्व कथा आपको सुनाऊँगा ?
वर्णान करूँगा शौर्य्य वैसे वीरबाहु का ?
मदकल कुञ्जर घुसे ज्यों नल-त्रन में ,
धन्वी वीर-कुञ्जर प्रविष्ट हुआ, वेग से ,
शत्रु-दल में त्यों। उर वाँपता है श्रब भी
थर थर, सोच उस भीषणा हुँकार को !
हे प्रभो, सुना है सिंहनाद घनघोष भी ,
कत्लोलित सिन्धु-रव; श्रीर मैंने देखा है
वेग से इरम्मद को जाते वायु-मार्ग में ;
किन्तु सुना मैंने नहीं तीनों लोक में कभी
ऐसा घोर घर्घर कठोर शोर धन्वा का !
श्रीर ऐसी भीम शर-वृष्टि नहीं देखी है !

यूथनाथ-संग गज-यूथ यथा जाता है
रण में प्रविष्ट हुआ, साथ ही कुमार के,
वीर-वृन्द । धूल उड़ छा गई गगन में.
घेर लिया मानों व्योम आके कुड मेघों ने;
कौंधा के समान चत्तु चौंधा कर वेग से
तीच्णतम बागा उड़े व्योम-पथ में प्रभो,

सन सन । धन्य युद्ध-शिच्चा वीरशाहु की ।
गिन सकता है कौन, शत्रु मरे कितने ?
सैन्यसह यों ही महाराज, पुत्र द्यापका
चूका वैरियों से । फिर नर वर राम ने
रण में प्रवेश किया । सोने का किरीट था
सिर पर द्यौर महा भीम चाप कर में ,—
वासव का चाप बहु रत्नों से खचित ज्यों ।"
रोया भग्न दूत चुपचाप, यह कह के ,
रोता है विलापी यथा पूर्व व्यथा सोच के
रोये सब सभ्य जन नीरव, विषाद से ।

साश्रुमुख मन्दोदरीमोहन में श्राज्ञा दी ''कह हे सन्देशवह. कैसे, कह मैं सुनूँ . मारा रावग्रात्मज को दश्वरथ-पुत्र ने ?''

'कैसे, हे महीप.'' फिर मझ दृत बोला यों—
''कैसे मैं कहूँगा वह वृत्त. कैसे आप भी
उसको सुनेंगे ? हाय ! कालमूर्ति केसरी ,
ज्वालामयी दृष्टि वाला. घोर दाँत पीस के
टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद कर कोप से—
जैसे, ठीक वैसे ही कुमार पर राम ने
आके किया आक्रमण ! चारों श्रोर रण की
तुमुल तरंगें उठीं, सिन्धु ज्यों समीर से
जूभ कर गर्जता हो । ज्वाला-तुल्य असियाँ
घूम घूम धूम ऐमे ढालों के समूहों में
जागती थीं सैकड़ों—हजारों ! अम्बुराशि ज्यों
नाद करते थे कम्बु, देव, और क्या कहूँ ?
पूर्वजन्म-दोष-वश एकाकी बचा हूँ मैं !

हायरे विधाता ! मुफे तूने किस पाप से ध्याज यह ताप दिया ? सोया क्यों न युद्ध में लंकाश्यलंकार वीरबाहु के ही साथ मैं शूर-शर-शय्या पर ? किन्तु निज दोष से दोषी मैं नहीं हूँ । देव, देखो इस वच्च को , विचत है शत्रु के प्रहारों से समच ही ; कोई ध्रस्न-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहीं ।''

राच्चस निस्तब्ध हुन्ना घोर मनस्ताप से ,
बोला तब लंकापित हर्ष से, विषाद से—
''धन्य दूत, तेरी बात सुन किस वीर का
चाहेगा न चित्त भला जाने को समर में ?
डमरू निनाद सुन काल फणी क्या कभी
रह सकता है पड़ा बिल में शिथिल-सा ?
धन्य लंका, वीर-पुत्र-धात्री ! चलो, चलके
देखें हे सभाजन, पड़ा है किस भाँति से
शूरशिरोरत्न वीरबाहु रणभूमि में ;
श्रास्त्रो सब, देख न्त्रांखें टएडी करें श्रेपनी ।"

रावण चढ़ा यों तब सौध के शिखर पै, हेम उदयाद्रि पर श्रंशुमाली भानु ज्यों। स्वर्ण-सौध रूपी मञ्जु मुकुट-विमण्डिता शोमित थी चारों श्रोर लंकापुरी-सुन्दरी! श्रेणीबद्ध हेमहर्म्य, पुष्पवाटिकाश्रां में; कमल सरोवरों में, रौप्यच्छटा उत्सों में श्रोर नेत्रलोभी फूल वृच्चराजियों में थे. युवती में यौवन ज्यों; हीरों के कलश थे देवालय-शिखरों में, श्रीर सब रंगों के

रत्नों की प्रपूर्णता थी विपिशा-समूह में । लाकर ध्रासंख्य धन मानों इस विश्व ने रक्खा है सुवर्णालंके. तेरे पदतल में भक्तिभावना के साथ, पूजा के प्रकार में । विश्व की है वासना तू. सर्व सुखशाला है ।

उत्रत प्राचीर महा घ्राटल-घ्राचल-सी रचोराज रावगा ने देखी; उस पर था वीर-मद-मत्त श्रस्रधारी-दल घूमता , शैल पर सिंह मानों । चार सिंहद्वार जो रुद्ध श्रब थे, विलोके सीताहर ने; वहाँ सज्जित घ्रसंख्य गज, घ्रश्व, रथ घ्रादि थे ; श्रौर थे सतर्क शूर सैनिक महारथी। बाहर पुरी के वैरि-वृन्द देखा वीर नं , चालू का समूह यथा तीर पर सिन्धु के , तार।गण-मगडल या विस्तृत गगन में। थाना रोप पूर्व वाले द्वार पर, युद्ध में दुर्द्धर, श्वरुद्धगति वाला वीर नील 🗦 । दिचाण के द्वार पर श्रंगद है घूमता , करभ-समान नव बल से बलिष्ट, या विषधर नाग तुल्य, श्रन्त में जो हिम के फन को उठा के श्रौर शूल जैसी जिह्वा को गर्व से हिलाके, नव कञ्चुक धरे हुए घूमता है ! उत्तर के द्वार पर श्राप ही मर्कट-महीप वीर-केसरी सुकारठ है। पश्चिम के द्वार पर देव दाशिरिथ हैं, हायरे ! विषयण श्रब सीता के वियोग से

कुमुद-विनोदी विधु कौमुदी-विहीन ज्यों ! लद्दमगा, विभीषगा. समीर-स्रत साथ हैं। होकर सतर्क, सावधान, शतधेरों सं चारों श्रोर वैरि-वृन्द घेरे हेम लंका हैं , गहन विपिन में ज्यों व्याध-दल मिलके , जाल ले. सतक घेरता है नेत्ररंजनी रूप में. पराक्रम में भीमा. घ्यादि भीमा-सी . केसरी की कामिनी को ! युद्ध-दोत्र सामने देखा वीर रावण ने । कोलाहल करके घुमते श्रगाल. गीध, कुक्र्, पिशाच हैं। बैटते हैं, उडते हैं श्रीर लडते हैं वे त्रापस में; कोई सम-लोभी जीव को कहीं पच के प्रहारों से खदेड़ता है दूर लों , सुख से निनाद कर कोई मांस खाता है ; पीता है रुधिर कोई; मृतकों के ढेर हैं। भीमाकृति कुंजरों के पुंज हैं पड़े वहाँ . मंभागति-श्रश्व गति-हीन हाय ! श्रब हैं ; चूर्गा हैं त्र्रासंख्य रथ; सादी. निषादी. रथी श्रीर शुली,एक साथ सब हैं पड़े हुए ! वर्म, चर्म. चाप, शर, भिन्दिपाल. श्रिसयाँ, मुद्गर, परशु, तूण फैले सब श्रोर हैं। कुगडल, किरीट, हार, शीर्षकादि वीरों के तेजोमय भूषण विकीर्ण हैं जहाँ-तहाँ। यन्त्रि-दल यन्त्रों में पड़े हैं यम-तन्त्र हो ! ध्वजवह. हेम-ध्वज-दग्रड लिये हाथ में . कालदराडाघात से पड़े हैं। हाय रे ! यथा

स्वर्ण-चूर्ण शस्य कट गिरते हैं चेत्र में
कर्षक-करों से, पड़े रात्तस श्रसंख्य हैं;
मानु-फुल-भानु वीर राघव के बाणों से !
शूरशिरोरत्न वीरबाहु है पड़ा वहीं
वैरियों को दाबे बली, कैसे था पड़ा श्रहा !'
जननी हिडिम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ में
पालित गरुड़-सा घटोत्कच महाबली,
जब उस कालपृष्टधारी कर्ण धन्वी ने
छोडी शक्र वाली शक्ति कौरव-हितार्थ थी।

शोक ने अधीर तब बोला राचसेन्द्र यों--''त्र्याज जिप्त शय्या पर वत्त्त, तुम सोये हो , शूर-कुल इच्छुक है सर्वदा ही उसका ! दलकर शत्रु-दल रण में स्वबल से . जन्मभूमि-रचा हेतु कौन डरे मृत्यु से ? भीरु है जो मूढ़ डरे, धिक उसे. धिक है! तो भी, यह चित तात, मोह-मद-मुग्ध है, फूल-सा मृदुल; इस वज्र के प्रहार से कैसा त्र्याज कातर है, जानेंगे इसे वही जो कि श्रन्तर्यामी हैं. जना मैं नहीं सकता। यह भव-भूमि विधे, रंग रूमि तेरी है ; किन्तु पर-दुःख देख क्या तू सुखी होता है ? होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से , विश्व-पिता तू है, यह तेरी कौन रीति है ? हा सुत, हा वीरबाहो. शूरशिरोरत्न हा ! क्योंकर तुम्हारे बिना मैं ये प्राणा रक्ख्ँगा ?" करके श्राचेप यों ही राचसों के राजा ने

हिष्टि फेर देखा दूर मकरालय सिन्धु यों— मेघों का समूह मानों निश्चल है. उसमें प्रस्तर-विनिर्मित, सुदीर्घ, हढ़, सेतु है। दोनों श्रोर फेनमयी फिएएवर रूपिणी उडती तरंगे हैं निरन्तर निनाद से। वह पुल, विपुल, श्रपूर्व है, प्रशस्त है, राज-पथ-तुल्य; जन-स्रोत कल रव से बहता है, स्रोसःपथ से ज्यों वारि वर्षा में।

सिन्ध-श्रोर देख महामानी राच्चमेन्द्र यों बोला. श्रमिमान-वश-''क्या ही मञ्ज मालिका पहनी प्रचेतः श्राज तमने. हा ! धिक है . तम जो श्रलंध्य हो. श्रजेय हो. क्या तमको श्रच्छा लगता है यही ? सोचो हे महोदधे ! श्राभुषण क्या तुम्हारा रत्नाकर, है यही ? हाय ! किस गुण से. कहो, हे देव, मैं सुनूँ, किस गुगा से है तुम्हें कीत किया राम ने ? वैरी हो प्रभंजन के ऋौर प्रभंजन ज्यों भीम विकमी हो तुम; फिर किस पाप से पहने हो तुम यह निमड, कहो, सुनुँ ? नीच भालुओं को बाँध. बाजीगर उनसे खेल करता है, किन्तु राजपद सिंह के बाँधे पन्नि-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी ? यह जो सुवर्गा-पुरी लंका, नील जलघे, शोभित तुम्हारे वत्त पर है कि नित्य ज्यों माधव के वन्न पर कौस्तम समिशा है . इस पर बतात्रो, वयों तुम यों ऋदय हो ?

श्रव भी उठो हे वीर, तोड़ो वीर-बल से तुम यह पाप-बन्ध, मेटो श्रपवाद को ; शान्त करो ज्वाला यह, त्र्यतल सलिल में शीघ ही डुबोके इस शक्तिशाली शत्रु को । न यह कलंक-रेखा रक्खो तुम माथे पै . विनती तुम्हारे चरणों में यही मेरी है ।" राजपति रावण यों कह फिर मौन हो . बैटा कनकासन पै. श्राके सभा-धाम में : बैठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शोक से चारों श्रोर । इतने में गूँजा वहाँ सहसा रोदन-निदान-मृदु; गूंज उठा साथ ही नूपुर-रण्न श्रौर किंकिण्ी-कण्न भी ! हेमांगिनी संगिनी-समूह लिए संग में चित्रांगदा देवी तब श्राई सभाधाम में । केश बिखरे थे. देह श्राभरगा-हीन थी ; पाले से प्रसुनहीना, दीना लता हो यथा ! ध्रश्रमय नेत्र, हिम-पूर्ण यथा पद्म थे ! वीरबाह्-शोक-त्रश व्याकुल थी महिपी , होती है विहंगिनी ज्यों, हाय ! जब नीड़ में घुस कर कालनाग शावक को यस ले ! फैली शोक-फंफा सभा-मध्य महा वेग से . चारों त्रोर वामा-वृन्द शोभित हुत्रा वहाँ , रूप में सुरांगना ज्यों, मुक्त केश-घन थे, घाँसुत्रों की वृष्टि वारि-धारा थी, उसाँसों का प्रलय-प्रभंजन था, हाहाकार मन्द्र था !

चौंका कनकासन पै लंकापति देख के ।

फेंक दिया चामर हगम्बु भर दासी ने , छत्र फेंक छत्रधर रोया; चोम-रोष से खींच लिया घोर खर खड्ग द्वारपाल ने , पात्र-मित्र-सभ्य सब रोये घोर रव से ।

बोली, कुछ देर बाद, चित्रांगदा महिषी, रावण की घोर सती देख, मृदु स्वर से—
''एक रत्न विधि ने दिया था सुमें क्रपया, रक्खा उसे पास था तुम्हारे, सुम दीना ने, रक्षःकुलरत्न, रक्षा-हेतुः वृक्ष-नीड़ में शावक को रखती खगी है ज्यों। कहो, कहाँ रक्खा तुमने है उसे लंकानाथ ? है कहाँ मेरा सो ध्रमूल्य रत्न ? पाऊँ मैं उसे कहाँ ? दीन-धन-रक्षण है राजधम्मं; तुम हो राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने, कैसे, मैं ध्रकिंचना हूँ, मेरे उस धन को ?''

उत्तर में बोला तब वीर दशानन यों—
''व्यर्थ यह लाञ्छन लगाती हो प्रिये, मुफे
क्यों तुम ? उचित है क्या निन्दा उस जन की ,
दोषी यह-दोष से है जो ? हा ! यह यातना
सहता हूँ दैव-वश, देवि, यह सोने की
वीरपुत्रधात्री पुरी देखो, श्राज हो रही
वीर-शून्य, वीरप्रस्, मानों ग्रीष्म श्रातु में
नीर-शून्य सरिता, प्रस्न-शून्य श्रटवी !
करके प्रवेश नागवल्ली-लता-गृह में
शाल्य यथा करता है छिन्न-भिन्न उसको ,
तोड़ता है दाशरिथ मेरे हेमपुर को !

श्राप श्रन्थि भी है वँधा श्रायह से उसके !
एक सुत-शोक से हो व्यय तुम ललने ,
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता
रात-दिन ! हाय ! देवि, श्राँधी जब श्राती है ,
करके विदीर्ग तब सेमल की फिलयाँ ,
उनकी रुई को वह वेग से उड़ाती है ,
रचः-कुल-शेखर विपुल हाय ! मेरे त्यों
होते हैं विनष्ट इस काल-रण्ए-रंग में ।
लंका के विनाश को बढ़ाता विधि हाथ है ।"

रत्तोराज मौन हुन्र्या, होकर त्र्यधोमुखी चन्द्रानना चित्रांगदा रोने लगी शोक से ; होने लगी व्याकुल हा ! याद कर पुत्र को । राघवारि बोला फिर सान्त्वना के स्वर में—

योग्य है विलाप यह देवि, क्या तुम्हें कभी ?
रण में तुम्हारा पुत्र, देश-वेरी मार के ,
स्वर्ग को गया है; तुम वीरसू हो, वीरों का
कम्म कर वीरगित पाई तव पुत्र ने ।
उसके लिए क्या यह कन्दन उचित है ?
मेरा कुल उज्वल हुन्या है तव पुत्र के
विक्रम से; इन्दुमुखि, रो रही हो फिर क्यों ?
क्यों तुम मिंगो रही हो त्रांमुन्त्रों से त्रापको ?''
बोली तब चारुनेत्रा चित्रांगदा सुन्दरी—
''देश-वेरी मारता है रण में जो, धन्य है ;
धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ श्रापको
धन्य मैं, प्रसू जो हुई ऐसे वीर सूनु की ।
किन्तु सोचो नाथ, तव लंकापुरी है कहाँ ;

है वह अयोध्या कहाँ ? कैसे, किस लोभ से . राम यहाँ त्राया ? यह स्वर्णपुरी सुन्दरी , इन्द्र को भी वाञ्चित है, श्रतुल त्रिलोकी में ; शोभित है रत्नाकर चारों श्रोर इसके उन्नत प्राचीर जैसे रजत-रचित हो। सुनती हूँ सरयू किनारे वास उसका ; मानव है तुच्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का सिंहासन छीनने को राघव है जुफता ? वामन हो चाहे कौन चन्द्र को पकडना ? देव. फिर देश-वैरी कहते हो क्यों उसे ? रहता सदेव नतमस्तक भुजंग है . किन्तु यदि उस पै प्रहार करे कोई तो फन को उठाके वह इसता है उसको। किसने जलाई यह वालानल लंका में ? हाय ! निज कर्म्म-दोष से ही नाथ, तुमने कुल को डुबाया घाँर इवे तुम घाप भी !" कहके यों मर्मवाक्य वीरबाह्-जननी चित्रांगदा रोती हुई, सिखयों को साथ ले, श्चन्तःपुर को गई । सशोक, सामिमान यों गर्ज उठा राघवारि, हेमासन छोड के-''इतने दिनों में ( बोला ) शूर-शून्य होगई मेरी स्वर्णालंका । इस कालान्तक रगाः में भेजूँ घव घौर किसे ? कौन घव रक्खेगा रत्तःकुल-मान ? श्राप मैं ही श्रव जाऊँगा । सज्जित हो, लंका-श्रलंकार श्रर-सैनिको ! देखूँ, रघुवंशमिया रखते हैं गुर्या क्या १

होगा श्राज जगत श्ररावरा।; श्रराम वा ।'' इतना कहा जो शूर-सिंह दशानन ने , दन्दिभ सभा में बजी घोर घन-घोष से । सुन वह नाद, सजी वीर-मद-मत्त हो . सुर-नर-दैत्य-भीति, यातुधानवाहिनी । निकले सवेग वारियों से — जलस्रोत-से . विक्रम में दुर्निवार—वारणों के यूथ, त्यों ष्रश्च मन्द्रार्थों से. लगामों को चबाते-से . यीवाएँ सुभंग किये । स्वर्णाचूड़ रथ भी श्राये वायु-वेग से. पुरी में प्रभा छागई। प्रवल पदातिक, सुवर्ण-टोप पहने . खड्ग खनकाते हुए कान्तिमान कोषों में . पीठों पर ढाल बाँधे. रगा में श्रमेद्य जो ; हाथों में त्रिशूल लिये. ष्रभ्रमेदी शाल ज्यों , वम्मीवृत देह किये, श्रागे पंक्ति बाँध के। श्राये यों निषादी कि ज्यों मेघ-वरासन पै वज्रपाणि, सादी यथा श्रश्विनीकुमार हो ; भीम भिन्दिपाल, विश्वनाशी फरसे लिये। फैली नभोमगडल में श्राभा, यथा वन में दावानल लगने से फैलता उजाला है। रचःकुल-केतु-५ट, रत्नों से जड़ा हुत्रा , धीर ध्वजधर ने उडाया. यथा फैलाके पत्तों को उडा हो स्वयं वैनतेय व्योम में ! चारों श्रोर शोर कर बाजे बजे युद्ध के . उल्लासित हो के हय हींसे, गज गरजे ; श्रम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया ?

टंकारित चाप हए, मंकारित श्रसियाँ, कान फटने-से लगे घोर कोलाहल से । काँपी तब स्वर्गालंका वीर-पद-भार से . गरजा सरोष सिन्धु ! जल-तल में जहाँ-विद्रुमों के श्रासन पे, हेम-फ्ब-वन में , माँग गुँथवा रही थी मोतियों से रूपसी देवी वरुगानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा ; चौंककर चारों श्रोर देखने लगी सती, बोली फिर इन्द्रमुखी श्रपनी सहेली से-''चंचल हुत्रा क्यों सिख, सिन्धुराज सहसा ? मुक्तामय सौध-श्रंग काँपता है, देख तो ! जान पड़ता है, 15र दुए वायुकुल ने श्राकर तरंगों से लड़ाई शुरू कर दी। धिक है प्रभञ्जन को, हैसे वह सजनी , भूला है प्रतिज्ञा निज ऐसे चलप काल में ? इन्द्र की सभा में श्रमी मैंने उसे साधा था रोकने को वायु-दृन्द, बाँधने को कारा में । हॅंस के कहा था तब उसने--''जलेश्वरी . स्वच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत में . किकरी तुम्हारी हैं. सभी के साथ मुक्तको ष्याज्ञा दो विहार की तो मानूँ श्रनुरोध मैं।" ष्यनमति दी थी सखि, भैंने वायपति को . फिर वह श्रागया क्यों देने मुफे यातना ?"

उत्तर सखी ने दिया तब कलक्ष्यट से — ''देती हो वृथा ही दोष वारीन्द्राणि, वायु की । भंभा नहीं, किन्सु यह भंभा के समान हो सजता है रावण सुवर्णालंका धाम में , राम-वीर-गर्व खर्व करने को रण में।"

वोली वरुगानी फिर—'श्राली, यही बात है ;
सीता के लिए श्रीराम-रायगा का वेर है।
रज्ञ:कुल-राजलच्मी प्यारी सखी मेरी हैं,
उनके समीप सिव. जाश्रो तुम शीघ्र ही,
युद्ध-कथा सुनने की लालसा है मुक्को।
देना यह स्वर्ग-कुञ्ज कमला को भेट में
श्रीर कहना यों— जहाँ बैट पद्मासन पे
रखती थीं श्ररुगा पदाञ्ज तुम श्रपने,
फूला वहीं फूल यह, चन्द्रमुखि. जब से
तुम गई करके श्रंधेरा सिन्धु-गेह में।'

जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली यों—
सफरी सुचञ्चला ज्यों चलती है सहसा
रौप्यकान्ति-विभ्रम दिखाने को दिनेश को ।
प्राप्त हुई दूती शीप्र स्वर्णलंकाधाम में ,
पद्मालय मध्य जहाँ पुराय पद्मासन पै
राजती थी पद्ममयी पद्मनाभ की प्रिया ।
द्वार पर टहर निमेप भर दूती ने
दृष्टि निज शीतल की, देख वह माधुरी .
मोहती है मदन-विमोहन को जो सदा ।
चलता चिरानुचर वायु था वसन्त का
सुस्वन से, देवी के पदाब्ज-परिमल की
श्वाशा कर । चारों श्रोर शोमित थे फूल यों—
रत्न ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार में ।
जलती थी धूप सौ सौ स्वर्ण-धूपदानों में ,

ष्प्रामोदित मन्दिर था गन्धरस-गन्ध से ।
नाना उपहार सजे स्वर्ग्नभाजनों में थे
विविध पदार्थ सह । स्वर्ग्य-दीप-माला थी
दीप्त,—गन्ध-तैल-पूर्ण, किन्तु द्युतिहीन थी
देवी के समन्न, यथा राकापित-तेज से
होते ज्योतिरिंगण् हैं ज्योतिहीन रात में !
बैठी मुहँ मोड़के थी इन्दुमुखी इन्दिरा
देवी सविषाद, श्रहा ! गौड़जन-गृह में
विजयादशमी को ज्यों विजया विसर्जिता !
रख के कपोल करतल पर, सोच में
तेजस्विनी कमला थी कमलासनस्थिता ।
हा ! ऐसे—सुमन जैसे—मन में भी शोक वया
होता है प्रविष्ट कुम्हलाने के लिए उसे !

मन्द मन्द गित से सुमिन्दर में सुन्दरी

मुरला प्रवेश कर, कमला के पैरों में

प्रेम से प्रण्त हुई । रचःकुल-लद्दमी ने

उसको आशीप दिया और पूझा उससे—

''कैसे तुम आज यहाँ आईं, कहो, मुरले,
प्यारी सखी मेरी कहाँ देवी हैं जलेश्वरी ?

याद करती हूँ सदा उनको मैं । जब थी

उनके जलालय में, करती थीं कितना

मुफ पर प्रेम वरुणानी सती, उनकी
भूल सकती हूँ कभी क्या मैं कृपा मुरले !

प्राशावास मेरा जिन हिर का हृदय है ,

विच्त हो उनसे बची जो रही, सो सखी

पाशी की प्रिया के स्नेह से ही मैं बची रही।

सकुशल तो हैं सखी ?'' बोली तब मुरला— ''कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में। सीता के लिए श्रीराम-रावण का वैर है, युद्ध-कथा सुनने की लालता है उनको। श्रक्तण पदान्ज जहाँ रहते थे श्रापके फूला यह पद्म वहाँ, सेवा में इसीलिए पाशिष्रेयसी ने श्राज प्रेपित किया इसे।''

दीर्घ श्वास छोड सविषाद बोली कमला . त्रमला-वैकुग्ठ-विभा<del>र्यः ''हाय ! सखि, क्या कहूँ ?</del> दिन दिन हीनवीर्य हो रहा है रण में दृष्टमाति रावगा, ज्यों तीर नीरनिधि का तरल तरंगों के प्रहारों से सदैव ही ! चौंकोगी सुन के तुम, योद्धा कुम्भकर्ण-सा . भीमाइति भूधर-समान धीर. रण में निहत हुआ है अतिकाय सह ! और भी कितने निशाचर मरे हैं, कहूँ कैसे मैं ? शूर्**शिरोर**त्न वीरबाहु हत हो गया। सुन पडता है वह ऋन्दन निनाद जो . रो रही है अन्तः ९र-मध्य सुत-शोक से व्याकुल हो चित्रांगदा। हो रही हूँ व्यम मैं यह पुर छोड़ने को । फटता हृदय है सुन सुन रात-दिन रोना ष्ट्रबलाश्रों का ! रोती हैं मुरले, यहाँ नित्य घर घर में . स्वामिहीना सितयाँ त्यों पुत्रहीना माताएँ !"

पूछा मुरला ने— ''महादेवि, कहिए, सुनूँ, धाज कौन शूर सजता है वीर दर्प से ?''

बोली रमा—''ग्रात्र्यो, चल देखें हम दोनों ही त्र्याज लडने के लिए कौन वीर जाता है।''

करके विचार यह, मन्दिर से दोनों ही रचःकलनारियों का रूप रख निकलीं. पहने दुकूल दिव्य । कंकण करों में थे , चरणों में नूपुर सुनिक्षण थे करते ; क्रश कटिदेश में थी कांची नेत्ररंजिनी। मन्दिर के द्वार पर त्याके लगीं देखने . चलती है श्रेगीबद्ध सेना राजपथ में , सिन्धु की तरंगे यथा चलती हैं वायु से । दौड़ते हैं स्यन्दन, सुचारु चक्रनेमियाँ घुमती हैं घर्घर । तुरंग हैं भपटते भंभा के समान । गज धरती धँसाते हैं पीन-पद-भारों से, उद्याल कर शुगडों को . दग्रहभर मानों काल-दग्रहभारी । युद्ध के बाजे बजते हैं. यथा घन हैं घहरते ; रत्नों से खचित सौ सौ केत हैं फहरते दृष्टि भूलसाते हुए । दोनों त्रोर सोने के स-ग्रह-गवाचों में खडी हो विश्वमोहिनी रचःकुलबधुएँ प्रसून बरसाती हैं श्रीर ग्रुम शब्द करती हैं। तब मुरला इन्द्रमुखी इन्दिरा की श्रोर देख बोली यों-

''त्रिदिव-विभव देवि, देखती हूँ भव में ! जान पड़ता है, श्राज श्राप सुरराज ही दिव्य दल-बल से प्रविष्ट हुए लंका में । कहिए ऋपामयि, ऋपा कर कि मैं सुनूँ , कौन कौन शूर सजे त्राज रण-मद से ?" पद्मनेत्रा पद्मा तव बोली--''हाय ! मुरले , हो चुकी है शूर-शून्य स्वर्णलंका श्रब तो ! देव-नर दैत्य-त्रास थे जो वीर-केसरी , निहत हुए हैं इस दुर्द्धर समर में । धारण किया है चाप राम ने सु-योग में ! देखो, वह स्वर्णाचूर्गा-रथ पर जो रथी भीमपूर्ति विरूपाच रचोदलपति है . प्रस्वेड़नधारी वीर, दुर्निवार रण में । हाथी पर देखो, बली कालनेमि वह है, शत्रुश्रों का काल. भिन्दिपाल लिये हाथ में श्रश्यारूढ़ देखो, गदाधारी, गदाधर-सा , तालतरु-तुल्य वह तालजंघा भट है 💄 देखो, रामुन्त वह राज्ञस प्रमत्त है , भीपगा, शिला-सा वत्त जिसका कठोर है ! श्रीर जो जो योद्धा हैं, कहाँ तक गिनाऊँ मैं शत शत शूर ऐसे हत हुए रण में, जैसे जब दावानल फैलता है वन में , तुंग तरुवृन्द जल भस्मशेष होते हैं !" पूछा मुरला ने तब- 'देवेशवरि, कहिए , देता दिखलाई नहीं मेघनाद क्यों यहाँ इन्द्रजित योद्धामहा, रत्तःकुल-केसरी ? निहत हुन्ना है वह भी क्या काल-रण में ?" बोली विष्णुवल्लभा, सु-मञ्जुमृदुहासिनी--''जान पड़ता है, युवराज श्राज सुख से करता विहार है प्रमोदोद्यान में, उसे

ज्ञात नहीं, मारा गया वीरबाहु रण में ;
जाश्रो वरुणानी के समीप तुम मुरले ,
कहना सती से कि मैं छोड़ इस पुर को
सत्वर वैकुराटघाम जाऊँगी । स्वदोष से
लंकापित डूबता है । हाय ! वर्ष काल में
स्वच्छ सरसी ज्यों पंक उटने से पंकिला
होती है, सुवर्णालंका पाप-पूर्ण हो रही !
कैसे श्रव श्रीर यहाँ वास करूँ मैं मला ?
जाश्रो सिख, शीघ तुम मोतियों के धाम में ,
विद्रुमासनस्था वरुणानी जहाँ । जाऊँ मैं
इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लंका में ,
कर्म्मफल पूर्व के फलेंगे यहाँ शीघ ही ।"

करके प्राणाम, बिदा होकर रमा से यों मुरला मनोज़ दूती वायु-पथ से चली , रत्नमय त्राखणडलचापच्छटा-मण्डिता उड़ती शिखणिडनी है जैसे मंजु कुंज में ,

उतर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी नील जलमध्य । यहाँ केशव की कामना कमलाची रच्चःकुललच्मी चली उड़के , वासव का त्रास जहाँ वीर मेघनाद था ।

शीव्र हृषीकेश-प्रियां इन्दिरा सुकेशिनी
पहुँची, जहाँ था वीर चिर रणविजयी
इन्द्रजित । वैजयन्त धाम-सा निवास था ,
कुन्दर धिलन्द में थे हीरचूड़-हेम के
खम्मे तथा चारों श्रोर रम्य वनराजि थी
नन्दन विपिन-तुल्य । कोकिल थे कुजते

हालों पर, गूँजते थे भौरे, फूल फूले थे ; मर्मरित पत्र थे, वसन्त-वायु द्याता था ; मर मर शब्द कर मरते थे मरनें। करके प्रवेश स्वर्ण-सौध में सुदेवी ने देखा स्वर्गा-द्वारों पर घूमते सतर्क हैं भीमाऋति वामा-वृन्द, धनुष लिये हुए ! <u>दुलती निषंग-संग</u> पीठ पर वेग्ही है , चौंघा रही कौंघा-सम रत्न-राजि उसमें ; मिणामय—तीच्ण फिणातुल्य—शर तूण में ! उन्नत उरोजों पर सोने के कवच हैं. पंकज समूह पर रवि-कर-जाल ज्यों। ती इस्य शर तूया में है, किन्त ती इस्तर हैं दीर्घ-हग-बागा । नवयोवन के मद से घूमती हैं प्रमदाएँ, हस्तिनी ज्यों मधु में । पृथुल नितम्बों पर काञ्चियाँ हैं बजर्ती घौर चरगों में चारु नूपुर हैं बजते। सप्तस्वरा वीगा, वेग्रु. बजते मृदंग हैं ; उठती हैं गान की तरंगें सब घोर से मिलके उन्हींके संग, मुग्ध कर मन को । प्रमदा वरांगनाएँ संग लिये सुख से वीर वर करता विहार है, ज्यों चन्द्रमा दत्त-बाला-वृन्द लिये करता विहार है ; र्किवा श्रयि सूर्यसुते, यमुने, तरंगिणी , गोपीश्वर, गोप-बधु-संग लिये, रंग से , होटों पर वेग्रा धरे, नीपतले नाच. ज्यों तेरे रम्य तीर पर करते विहार हैं !

राचसी प्रभाषा घाय थी जो मेघनाद की , रखके उसी का रूप पद्मा वहाँ पहुँची , पहने विशद वस्त्र, यष्टि घरे मुष्टि में !

हेमासन छोड़ उठा वीर-कुल-केसरी इन्द्रजित. पैरों में प्रणाम कर धाय के , बोला— ''किस हेतु मातः! कष्ट किया तुमने ? चोम तो हैं ? मुक्तको सुनाश्रो चेम लंका का ।''

बोली सिर चूम कर, लह्मी, छ्वारूपिणी—
''हाय ! वत्स. क्या कहूँ मैं हाल हेमलंका का ?
तेरा प्रिय बन्धु बली वीरबाहु रण में
मारा गया ! शोकमम हो के सुत-शोक से ,
लड़ने को जा रहे हैं लंकेश्वर धाप ही !''

विस्मित हो बोला महाबाहु तब उससे भगवित, कैशी बात कहती हो ? किसने मारा कब. मेरे प्रिय बन्धु को समर में ? मारा रात्रि-रण में था मैंने रघुवीर को , काटा था कटक-जाल वैरियों का बाणों से ; फिर यह बात. यह विस्मय की बात, माँ! शीघ्र कहो दास से. सुनी है कहाँ तुमने ?"

रत्नाकररत्नोत्तमा बोली तब इन्दिरा—
"हाय ! पुत्र. सीतापित मायानी मनुष्य है ,
मर के बचा है जो तुम्हारे तीच्या बायों से !
जान्नो तुम शीन्न, मान रक्खो निज वंश का ,
रक्तःकुलचूड़ामयो, जाके इस रया में ।"

कोध कर फूलमाला तोड़ फेंकी शूर ने , फेंका दूर बलय सुरत्नमय सोने का , कुगडल पितत हो के पैरों तले ह्या गिरा , उन्नत श्रशोक तले फूल ज्यों श्रशोक का श्रामामय ! ''धिक मुभें' बोल उठा वीर यों— ''धिक है मुभे, हा ! शत्रु घेरे स्वर्णलंका हैं श्रोर बैठा हूँ मैं यहाँ नारियों के बीच में ! योग्य है मुभे बया यही, रावणा का पुत्र हूँ , इन्द्रजित जो मैं; रथ लाश्रो श्ररे, शीव्र ही , मेटूँ श्रपवाद यह, बैरियों को मार के ।''

सज्जित रथीन्द्र हुन्ना वीर-नेष-भूषा से . तारक-नधार्थ मानों कार्तिकेय सेनानी : श्रथवा वृहन्नला का वेष त्याग करके . गो-धन उबारने को श्रर्जुन, शमीतले। मेघ-ऐसा स्यन्दन था, चक्र चपला-से थे ; केत् इन्द्र-चाप-सा था, त्राशुगति श्रश्व थे। रथ पर दर्पयुत ज्यों ही चला चढ़ने वीरचक्रचूड़ामिण, सुन्दरी प्रमीला ने धर पति-पाणि युग--मानों स्वर्णवही ने वृत्तकुलशेखर का प्रालिंगन करके, रोकर कहा यों — "प्राण्नाथ, इस दासी को छोड कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये धारगा करूँगी किस भाँति मैं श्रभागिनी ? हाय ! स्वामी, गहन घरणय में गजेन्द्र के पैरों में लिपटती है श्राप ही जो लितका . देकर न ध्यान रस-रंग पर उसके जाता है मतंग, तो भी, रखता है उसको घ्रपने पदाश्रय में यूथनाथ । फिर क्यों

त्यागते हो तुम गुगा-गेह, इस दासी को ?" बोला हँस मेघनाद—''इन्द्रजित को सतो , जीत, जिस बन्धन से बद्ध किया तुमने , खोल सकता है उसे कौन ? शुभे, शीघ्र मैं लीट यहाँ ब्राऊँगा, तुम्हारी शुभवान्छा से , वैरियों को मारके। विदा दो विधवदने!"

घोर-स्व-युक्त रथ वायु-पथ में उठा ,
हेम-पच विस्तारित करके मैनाक ज्यों .
नम में उजेला कर पूर्ण वल मे उड़ा !
प्रत्यंचा चढ़ाकर, सरोष महा वीर ने ,
टंकारित चाप किया; मानों उड़ मेघों में
गरजा गरुड़, कँपी लंका. कँपा सिन्धु मी !
सजता है रावण रणार्थ महा दर्प से ;
बजते हैं वीर-वाद्य, गज हैं गरजते ;
घोड़े हींसते हैं, शूरवीर हैं. हुँकारते ;
उड़ते हैं कौशिक-पताका-पट, व्योम में
उठती है कांचनीय कञ्चुकच्छटा-घटा ।
ध्राया इतने में वहाँ इन्द्रजित वेग से ।

गरजी सगर्व सेना देख वीर वर को ।

करके प्रणाम पितृ-चरणों में पुत्र ने ,
हाथ जोड़ के यों कहा— ''तात, मैंने हैं सुना ,—
रण में, मर के भी, हैं राघव नहीं मरा ?
जानता नहीं मैं यह माया ! किन्तु श्राज्ञा दो ,
कर दूँ निर्मूल मैं समूल उसे श्राज ही ।
श्रामे यास्र-द्वारा महाराज, भस्म कर दूँ
श्रीर पवनास्र से उड़ाऊँ च्यामात्र में ,

कि वा बाँध लाऊँ श्रमी राजपदपद्यों में ।"

ह्याती से लगा के, सिर चूम के कुमार का, वोला स्वर्गालंकाधिप, धीर, मृदुस्वर से——

"रचःकुलकेतु. श्रवलम्ब रच्चोवंश के तुम हो हे वत्स, इस काल-रण में तुम्हें वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता। मुफ पर वाम है विधाता, कब किसने, पानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी? किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं !"

वासविजेता फिर बोला वीर दर्प से— "क्या है वह जुद्र नर, डरते हो उसको तुम हे नृपेन्द्र ? इस किंकर के रहते , जाश्रोगे समर में जो, फैलेगा जगत में तो यह कलंक, पिता, वृत्रहा हँसेगा हा ! रूष्ट होंगे श्रमिदेव । राघव को रण में , मैं दो वार पहले हरा चुका हूँ; हे पितः ! एक वार श्रीर मुक्ते श्राज्ञा दो कि देखूँ मैं , बचता है और इस वार किस यक्त से !"

रची जे बोला 'विली भाई कुम्मकर्ग को , भय से, प्रकाल में जगाया हाय ! मैंने था ; सिन्धु के किनारे पड़ा देखी, देह उसका पृथ्वी पर, वज्र-मग्न मानों शेल-शृंग है , प्रथवा विशाल शाल । तब यदि युद्ध की इच्छा है नितान्त तुम्हें, तो हे पुत्र, पहले पूजो इष्ट देव को, निकुम्मला में यज्ञ को सांग करो; वीरमणे, सेनापति-पद पै करता प्रतिष्टित हूँ तुमको मैं त्राज ही । देखो, दिननाथ त्र्यब त्र्यस्ताचलगामी हैं , लड़ना सबेरे वत्स, राघव से रण में ।"

कहके यों रावणा ने, जान्हवी के जल से ज्यों ही श्रमिषंक किया विधि से कुमार का . त्यों ही वर वन्दिजन वीगाध्विन करके , प्रेमानन्द-पूर्ण लगे करने यों वन्दना-''तेरे नयनों में श्रयि हेमपुरी, श्राँसू हैं, मुक्तकेशी हो रही तू हाय ! शोकावेश से ; भूपर पड़ा है रत्न-मुकुट मनोहरे, र्योर राज-प्राभरण तेरे राजमुन्दरी ! उठ सति, शोक यह दूर कर भव तू ; उदित हुन्ना है वह देख. रत्नोवंश का भानु; तेरी दुःखनिशा बोती, उठ रानी, तू । देख. वह भीम वाम कर में कोदगड तू, जिसके टंकार से हैं वैजयन्त धाम में पागडुगगड श्राखगडल ! देख तृगा. जिसमें पाशुपति से भी घोर श्राशुगति श्रस्न हैं! गुणि-गण-गर्व गुणी. वीर-कुल-केसरी , कान्ता-कुल-कान्त-रूप. देख इन्द्रजित को ! धन्य रानी मन्दोदरी, धन्य रत्नोराज है नैकषेय ! धन्य लंका, वीर-पुत्र-धात्री, तू ! व्योमजा प्रतिध्वनि सुनो हो, व्योम-वाग्गी-सी . कहो सब. श्ररिन्दम इन्द्रजित युद्ध को सजता है । काँप उठें भय से शिविर भें राघव. विभीषगा---कलंक रच्नःकुल का ;

दगडकश्चरगयचारी श्वीर चुद्र प्राणी जो ।"
रज्ञोरणवाद्य वजे, रज्ञोगण गरजे ;
पूर्ण हुई हेमलंका जयजयकार से !
हित श्री मेघनाद-विध काव्ये
अभिषेको नाम
प्रथमः सर्गः

## द्वितीय मर्ग

दिनमिंग श्रस्त हुत्रा; धेनु-धृलि श्रागई ,---उनत ललाट पर एक रत्न पहने। फूल उटे कुमुद सरों में, श्रांखं मूद ली विरस वदन वाली निलनी ने; नीड़ों में विहग प्रविष्ट हुए, कल रव कर के ; हम्बारव-युक्त गायें श्राने लगीं गोटों में । चारुचन्द्र-तारा-युक्त थाई हँस यामिनी ; चारों श्रोर गन्धवह मन्द गति से बहा सुस्वन से, सबको विलासी ने बता दिया-कौन कौन फूल चूम कौन धन पाया है। श्राई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यों--लेता है विराम जननी के क्रोड-नीड में . जलथलचारी सब प्रािंग्यों ने देवी के चरगों के त्राधम में पाया सु-विश्राम त्यों। उतरी शशिविया त्रियामा सुरपुर में । रत्नासनाशीन हुए देवपति. देवों की स-प्रभा सभा में. वाम श्रोर बैठी इन्द्रागाी इन्दुमुखी । रत्नमय राजच्छत्र सोने के , दोनों के सिरों पर सु-शोभित हुए वहाँ। रतों मे खचित चारु चामर सु-यत्न से

दासियाँ इलाने लगीं, तोल गोल बाँहों को । श्राने लगा मन्द वायु नन्दन विपिन का। दिव्य नाद वाले देव-वाद्य बजने लगे ; मूर्तिमती रागिणी समेत सब रागों ने ष्ट्राकर ष्ट्रारम्भ किया गान । रम्भा, उर्वशी , चित्रलेखा श्रादि श्रप्सराएं लगीं नाचनें . शिजित सहित हाय-भाव व्यक्त करके, देवों को रिभाती हुईं। सोने के सु-पात्रों में सुगुणी गन्धर्व-गण लाने लगे यत्न से मधुर सुधारस, सुगन्धि से भरा हुन्ना ! कोई देव-श्रोदन विनोदकर वस्तुएँ ---चन्दन, कपूर कोई, कोई मुगमद त्यों, कुकुम, श्रगर कोई, कोई पारिजात की दिव्य-९ प्प-माला गुँथ लाने लगे यत्न से । देवों के समेत देवराज सुख-मन्न हैं. मोदित है वैजयन्तः ऐसे श्रवसर में . करके प्रदीत-सा प्रभा से सुरपुर को , श्राई वहाँ रवःकुल-राजलद्दभी । इन्द्र ने उठ के ससम्भ्रम, प्रणाम किया पद्मा का । श्राशीर्वाद दे के, बैठ स्वर्गा-सिंहासन पै , पद्मदृषी, पद्मालया, विष्णुवक्तोवासिनी बोली जिष्णा से यों—''सुरराज, त्र्याज त्र्याई मैं क्यों तुम्हारे पास, ध्यान देकर सुनी उसे।" बोला तब वासव—"हे सृष्टिशोमे, सिन्धुजे , लिइम, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये लोक-लालसा के लच्य हैं इस त्रिलोकी में ।

जिस पे क्रपामिय, तुम्हारी क्रपाकोर हो , उसका सफल जन्म होता है तिनक में । हे माँ, सुख-लाभ यह श्राज इस दास ने पाया किस पुराय-बल से है ? कहो, दास से ।"

देवी ने कहा-"भैं चिरकाल से हूँ लंका में , पूजता है रावण सयत्न मुभे रत्नों से । इतने दिनों के बाद वाम हन्ना विधि है उस पर, हाय ! वह पापी कर्म-दोष से डूबता है श्रव निज वंश युत; फिर भी , छोड नहीं सकती उसे मैं । वयोंकि वन्दी क्या छट सकता है बिना कारागृह के खुले ? जीवित है :रच्चोराज जब तक, बद्ध-पी तब तक हूँ मैं सुरराज, उसके यहाँ। पुत्र उसका है मेघनाद. तुम उसको खूब जानते हो । श्रब एक वही लंका में वीर बचा, मारे गये श्रीर सब युद्ध में ! विक्रम में सिंह-सम, श्राक्रमण रण में कल ही करेगा वह राम पर; उसको वरगा किया है फिर सेनापति-पट पै रावगा ने । राधव हैं प्यारे देवकुल को ; सोचो शक, क्यों कर बचा सकोगे उनको ? सांग कर यज्ञ निज, दम्भी मेघनाद जो युद्ध में प्रवृत्त हुआ, सच कहती हूँ मैं , तो पड़ेंगे सीतापति विषम विपत्ति में । मन्दोदरी-नन्दन श्रजेय है जगत में ; पित्तकुल में है बलज्येष्ठ वैनतेय ज्यों ,

शूर-शेष्ठ रत्तःकुल में है मेघनाद त्यों।"
यह कह मौन हुई केशव की कामना
कमला; श्रहा ! ज्यों रुके वीशा बजती हुई
मधुर स्वरों से, सब राग-रागिश्णीमयी,
प्राशों को प्रफुछ कर । सुन उस वाश्णी को.
निज निज कर्म सब भूल गये सहसा;
मञ्जरित कुञ्ज में विहंग ज्यों, वसन्त में.
सुन कर कोयल का शब्द. भूल जाते हैं।

बोला तब शक— ''इस वक कुसमय में , मातः ! विश्वनाथ बिना चौर कौन रक्खेगा राघव को ? दुर्निवार राविण् है रण् में , नाग नहीं डरते हैं जितना गरुड़ को , डरता हूँ उतना उसे मैं ! इस वज्र को , वृत्रासुर-मस्तक विचूर्ण हुआ जिससे , विमुख किया है आयुघों से उस योद्धा ने ! कहते इसीमे सब इन्द्रजित हैं उसे । सर्व विजयी है वीर, सर्व शुचि वर में । आज़ा दास को हो, शीघ्र जाऊँ शिव-धाम मैं ।"

बोली यों उपेन्द्रिया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी—
''जाष्रो सुरराज, तब जायो त्वरा करके ।
वैलासाद्रि-श्रृंग पर, चन्द्रचूड़ शित्र के
चरण-सरोजों में निवेदन करो, त्र्यभी
जाके यह हाल तुम । कहना कि हे प्रभो !
धार नहीं सकती है भार श्रब वसुधा ,
रोती है सदेव सती, वासुकि व्यथित है ।
वंशसह रक्षोराज ध्वंस जो न होगा तो

यह भवमण्डल रसातल को जायगा।
लदमी पर लाड़ है बड़ा ही विरूपाच का;
कहना, वैकुण्ठपुरी छोड़े, बहु काल से,
लंकापुर में है वह, वेठ के श्रकेले में
सोच करती है कितना हा! एक वार ही
भूल गये भोलानाथ, कैसे उसे सहसा?
कौन पिता दुहिता को पित-गृह से मला
दूर रखता है? शचीकान्त, यह पूछना।
पाश्रो जो न न्यम्बक को, श्रम्बिका के पैरों में
करना निवेदन ये बातें सब।" कह यों,
वासव से, इन्दुमुखी इन्दिरा बिदा हुई।
केशव की कामना, सुकेसी, प्योम-पथ से
नीचे को गई यों, श्रहा! जैसे नील नीर में
गिरने से, उसमें उजेला करती हुई,
सुन्दर सुवर्ण-मूर्ति पेठ जाय तल में!

लाया रथ मातिल; शची की चोर देख के , बोला शचीकान्त मृदु वाणी यों, घ्रकेले में ,— ''शम्भु-गृह देवि, चलो मेरे संग तुम भी ; होता है सुगन्विसह दूना मान वायु का ! होती है मृणाल रुचि विकच सरोज से ।'' सुन प्रिय वाणी यह, हँस के नितम्बिनी , पित-कर थाम कर, बेठी दिव्य रथ में ।

स्वर्ग के सुवर्ग-द्वार पर रथ पहुँचा , खुल गया द्वार स्वयं मधुर निनाद से तत्त्व्या ही ! निकल सवेग उठा व्योम में देवयान, सारा जग जाग पड़ा चौंक के , उदय विचार उदयादि पर भानु का ! बोल उटा मृंगराज, पत्ती सब चहके ; पूर्ण हुद्या कुंज-पुंज प्रामातिक गान से ! छोड़ फूल-शय्या, कुलबधुएँ सु-लज्जा से , उट कर शीघ्र गृह-कार्य्य करने चर्ली !

मानस-समीप शिव-शैल शोभायुक्त है ;
भव का भवन भव्य श्रृंग पर उसके ,
माधव के शीश पर मानों मोरपंख है !
सु-श्यामांग श्रृंगधर, स्वर्ग्ग-पुष्प-श्रेग्गी से .
शोभित है, पीताम्बरधारी घनश्याम-सा !
निर्भर-भरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ
चन्दन से चर्चित शरीर ज्ञात होता है !

होड़ कर स्यन्दन, सुरेश्वरी के संग में .
पैदल प्रविष्ट हुम्रा शक शिव-धाम में ।
स्वर्णासनासीन, राजराजेश्वरी-रूप में ,
थीं वहाँ भवानी, भव-भार-भय-भंजिनी ।
चामर डुलाती विजया थी, राज-छत्र त्यों
धारण किये थी जया । भव के भवन का
विभव बखान सके कैसे किव ? हाय रे !
भावुकों, विचार देखो, मन में तुम्हीं उसे ।

पूजा भक्ति-भाव से की शक्ति के पदान्जों की , शक ने शची के संग । श्राशीर्वाद दे के यों पूछा श्रम्बिका ने—''कहो, देव, है कुशल तो ? श्राज तुम दोनों यहाँ श्राये किस हेतु से ?''

कहने लगा यों वज्रपाणि हाथ जोड़ के— ''ज्ञात वया नहीं है तुम्हें ? मातः । इस विश्व में !' देवद्वेषि रावणा ने, व्याकुल हो रणा से , वरगा किया है फिर श्राज मेघनाद को सेनापति-पद पे। परन्तप प्रभात ही रण में प्रविष्ट होगा, पूज इष्ट देव को ; लेकर अभीष्र वरदान वीर उससे । ष्प्रविदित शौर्य-वीर्य उसका नहीं है माँ! रत्तःकुलराजलदमी. वैजयन्त धाम में त्राकर, सुना गई हैं हाल यह दास को— धार नहीं सकती है भार श्रब वसुधा . रोती है सदेव सती; वासुकि व्यथित है। वे भी त्याप लंकापुर छोडने को व्यय हैं। त्र्यापके पदों में यह वृत्त पहुँचाने को देवी ने निदेश दिया दास को है, श्रनदे ! वीर रघुवंशमणि देव-कुल-प्रिय हैं। कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल में जुमें रगाभूमि में जो राविण से ? श्रम्बिके ! विफल किया है विश्वनाशी वज्र उसने . जग में इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है! राघव की रत्ना किस यत्न से करोगी. सो सोच देखो. कात्यायनि. श्रापकी क्रपा न जो होगी तो करेगा कल राम-हीन जग को दुर्द्धर दुरन्त मेघनाद, महा मंगले !"

उत्तर उमा नं दिया—''शैव-कुल-श्रेष्ठ हैं रावण, है स्नेह बड़ा उस पर शूली का ; उसका श्रानिष्ट, हे सुरेन्द्र, मुफसे कभी सम्भव हैं ? तापसेन्द्र तप में निमस हैं ;

यह गति देवपति. लंका की इसीमे है ।" बोला फिर वासव यों, दोनों हाथ जोडके .-''परम श्रधार्मिमक है लंकापति, देवों का द्रोही; सोच देखों हे नगेन्द्रनन्दिनी ! तुम्हीं । द्रव्य हरता है महा पापी जो दरिद्रों का . योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा मातः ! क्या ? सत्य रखने को निज तात का, भिखारी हो. श्राकर प्रवेश किया निविड श्ररएय में . राज-सुख-भोग छोड धर्मशील राम ने । एक मात्र रत्न था श्रमूल्य पास उनके , रखते थे उसको वे जैसे यत्न करके. कैसे यह दास कहे ? हाय ! उसी रता की हरगा किया है डाल माया-जाल, दुए ने ! याद करते ही चित्त जलता है कोध से। तृण के समान मानता है सब देवों को माँ ! वह, बली हो सदाशिव के प्रसाद से ! पर्धन-लोभी, पर-दार-लुब्ध पापी है। फिर किस हेतु, ( नहीं श्राता है समभ में ) श्रापकी कृपा है उस करू पे ? कृपामयी !" नीरव सुरेश हथा; बोली यों सुरेश्वरी-

नीरव सुरेश हुया; बोली यों सुरेश्वरी— वीगा-तुल्य वागी से, मनोज़ मृदुस्वर में— "हृदय विदीर्गा नहीं होता देवि, किसका जानकी का दुःख देख ? वे घ्रशोक वन में—— ( पिञ्जर में जैसे कुंज-संगिनी विहंगिनी ! ) रोती रहती हैं दिन-रात सती, शोक से ! प्रागाधार पति के वियोग में वरानना सहती हैं जैसी मनोवेदना सदैव ही ,
श्रिविदत है क्या इन श्ररुण पदाब्जों में ?
दिखित करेगा कौन पाखरडी श्रियम को .
दोगी जो न दर्गड तुम्हीं ? दुष्ट मेघनाद को
मार कर, दो माँ ! फिर सीता सीतापित को ।
दासी का कलंक मेटो हे शशांकधारिणी ,
मरती हूँ लाज से मैं सुन के जहाँ तहाँ—
राच्तस हराता रण में है त्रिदिवेश को !''

हँस के उमा ने कहा— ''रावण के प्रति द्वेप तव जिप्णा ! तुम मञ्जुकेशिनी शची , तुम भी हो व्यय मेघनाद-वध के लिए ! करते हो दोनों श्रनुरोध तुम मुफसे स्वर्णालंका-नाश-हेतु । मेरा साध्य है नहीं साधन करूँ जो यह कार्य्य ! विरूपाच से रच्चित है रच्चोवंश ! छोड़ कर उनको कौन कर सकता है पूर्ण यह कामना वासव, तुम्हारी ? मग्न हैं वे योगध्यान में ! श्रृंग एक भीपण है— योगासन नाम का , सघन घनों से घिरा, पेटे हैं श्रकेले वे योगिराज श्राज वहाँ । हैसे जा सकूँगी मैं ? उड़ने में श्रचम है पिचराज भी वहाँ !"

बोला फिर श्रादितेय—श्रित नतभाव से—
''हं माँ, मुक्तिदायिनि, तुम्हारे बिना किसकी
शक्ति है जो जावे पास भीम त्रिपुरारि के ?
राज्ञसों का नाश कर रज्ञा करो लोकों की ,
वृद्धि करो धर्म्म-महिमा की, भार भूमि का

दूर करो; वासुिक को सुस्थिर वरो तथा राघव की रचा करो देवि, जगदम्बिके !'' शक ने सती से प्रार्थना की वार वार यों।

गन्धामोद फैला वहाँ ऐसे ही समय में , छाई शंख-घंटा-ध्विन मंगलिनाद से ; जैसी ध्विन खाती है सु-दूर कुञ्ज-वन से , पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है! कम्पित सुवण्धित होने लगा! देवी ने पूछा विजया से तब—''कौन, किस हेतु से , पूजा करता है सिख, मेरी असमय में ?''

मन्त्र पढ़, लिख कुछ खड़िया से पट्टी पै, गण्ना की विजया ने घौर कहा हँस के—
''पूजते हैं देवि, तुम्हें दाशरिथ लंका में, लिख के सिन्दूर के सु-वारि-पूर्ण घट पै, ये पुनीत पाद-पद्म पूज रहे राम हैं, नील नीरिजों की श्रंथली दे मक्तिमाय से; ज्ञात हुश्रा गण्ना से। श्रमये, करो उन्हें श्रमय प्रदान। पूर्ण मक्त वे तुम्हारे हैं; तारो तुम संकट से उनको हे तारिणी!'

स्वर्गा के शुभासन से उठ के महेश्वरी, विजया सखी से इस भाँति कहने लगी—

"देव-दम्पती की करो सेवा तुम विधि से; योगासनासीव जहाँ. विकट शिखर पै, ध्यान-मम्न धूर्जिट हैं. विजये, मैं जाऊँगी।" कह के सखी से यह. गौरी गजगामिनी, स्वर्गागार में हुई प्रविष्ट। पुरन्दर को.

इन्द्राणी-समेत बिठला के शुभासन पे ; सादर सु-भाषगा से तुष्ट किया घाली ने । प्राप्त किया दोनों ने प्रमोद, पूर्ण प्रीति से । हँस के जया ने हार ताराकार फूलों का डाल के शची के कएट मध्य, मंजु वेणी में चिर रुचि श्रौर चिर विकच सजा दिये पुष्प-रत्न; चारों श्रोर बाजे बजने लगे . नाच कर गाने लगीं वामाएँ विनोदिनी : मोहित कैलास-संग तीनों लोक हो गये ! हँस उटे नेत्र मूँदे बचे मातृकोड़ में , मध्र निनाद वह स्वप्न में ही सुन के । चौंक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिग्री प्रिय का चरण-शब्द द्वार पै विचार के **!** कोकिल-समृह हुन्ना नीरव निकुंजों में। योगि-गण सोच यह उठके खड़े हए---इष्टदेव ष्याये हैं, ष्रभीष्ट वर देने को ! करके प्रवेश हेनागार में भवानी ने , सोचा-''किस माँति श्राज भेट करूँ भव से ?" चाए भर सोचकर याद किया रित को । मन्मथ के साथ जहाँ मन्मथविमोहिनी , सुख से विहार कुंज-वन में थी करती , इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची निमेष में . परिमल-पूर्ण वायु-लहरी के रूप में । श्रंगुलि के स्पर्श से सितार के सु-तार-सा काम-कामिनी का मन नाच उठा श्राप ही ! पहुँची तुरन्त वह कैलासाद्रि धाम में।

खिल के निशान्त में ज्यों भुकती है निलनी , दिव्य दिननाथ-इती ऊषा के पदों में, त्यों गौरी के पदों में मुकी मीनध्यज की प्रिया। दे के शुभाशीप कहा श्रम्बिका ने हँस के-तप में हैं मग्न त्राज योगासन श्रंग पै योगिराज. भंग हो समाधि किस ढंग से उनकी वरानने ! बतात्रो तुम मुभकी ?" नम्रता से उत्तर में बोली यों सुकेशिनी-''देवि, पोहिनी की मूर्ति धारण करो। मुभे श्राज्ञा दो. सजाऊँ देह दिव्य श्रलंकारों से : मल सब जायँगे निनाकी तुम्हें देख के , देख पुष्पकुन्तला मही को मधुमास में 🥫 होता आत्मविस्मृत वसन्त जिस भाँति है।" कह के यों रित ने, सुगन्धि-पूर्ण तेल से केश परिष्कार कर गूँथी कान्त कवरी . हीरकादि रत्नों के विनूषण सजा दिये ; लेप कर चन्दन, कपूर, कुंकुमादि का , पहनाये पट्टवस्व रत्नों से जड़े हुए ; लाचारस ले के किया रंजित पदाब्जों की । सिज्जित भवानी हुईं भूति-भवमोहिनी ;

कान्ति बढ़ती है ज्यों सु-मार्जित सुवर्श की , दीप्ति हुई दूनी त्यों उमा की उस रूप में ! चन्द्रमुख देखा तब दर्पण में देवी ने , फुल्ल पिद्मनी ज्यों देखती हैं स्वच्छ जल में अपनी अपूर्व आमा। रित को निहार के बोली सती पार्वती—''पुकारो निज नाथ को।'' रित ने तुरन्त ही पुकारा रितनाथ को .
( जैसे ऋतुपित को पुकारती है कोकिला ! )
श्राया पुष्पधन्या द्रुत दौड़ के. प्रवासी ज्यों
हर्ष युत स्राता है स्वदेश-गान सुन के !

शैलराजनन्दिनी यों बोर्ला—''चलो, शीघ्र ही मेरे साथ हे मनोज, योगिराज हैं जहाँ योग में निमग्न वस्स, जाना है मुभे वहाँ।''

मञ्जु मायानन्दन सदैवानन्दमय भी मदन सभय बोला ग्रभया के पैगें में-''देती हो निदेश माँ ! क्यों ऐमा इस दास को ? याद कर पूर्वकथा मरता है भय से ! देह जब छोड़ सति, नृढ़ दब-दोप में . जन्म तुमने था लिया शैलराज-गृह में . विश्वनाथ विश्व-भार छोड़ तब शोक में होगये थे ध्यान-मग्न; देवपति ने मुधे त्राज्ञा ध्यान-मंग करने के लिए दी थी माँ! थे जहाँ त्रिनेत्र तपोगश्च, मैं कु-लग्न में पहुँचा वहाँ हा ! पुष्पधन्त्रा लिये हाथ में ; कु-चाग् में छोड़ा पुष्प-बाग्। भीमनाद से दृट पड़ता है म्गराज ज्यों गजेन्द्र पे , यास किया त्यों ही मुभे श्राकर क्रशान ने . जिसका निवास है भवानि, भव-भाल में। कितना सहा था ताप, हाय ! माँ, बताऊँ मैं कैसे उसे ? मैंने घोर हाहाकार करके, तत्त्रण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि को ; कोई भी न श्राया, भस्म हो गया तुरन्त मैं !

भयोग्रम हूँ मैं देवि, भय से भवेश के ;
प्रार्थना है, ह्रोमंकिर, दास को ह्रामा करो ।"
धैर्य्य उसे देकर उमा ने कहा हँस के—
''निर्भय ध्रानंग, मेरे संग चलो, रंग से ,
चिरविजयी हो तुम मेरे वरदान से ।
तुमको स्वतेज से था भस्म किया जिसने
पूजेगा क्रशानु वही ध्राज तुमको, सुनो ,
प्राणानाशकारी विष घ्रौषध के रूप में ,
प्राणा रखता है यथा विद्या के प्रभाव से ।"

कर के प्रणाम तब गौरी के पदाब्जों में . काम ने कहा यों—''तुम जिस पै प्रसन्न हो , ष्यभये. त्रिलोक में है कौन भय उसको ? किन्तु है निवेदन पदाब्ज में भवेशवरी . जैसे इस मन्दिर से, बतलात्रो दास को , तुम निकलोगी इस मोहिनी की मूर्ति में ? विश्व मद-मत्त होगा, एक ही मुहूर्त में . देख माँ, तुम्हारी यह मञ्ज रूपमाधुरी। हित में श्रहित होगा, माता, सच मानिए। देव-दानवों ने जब मथ कर सिन्धु को , श्रम्त किया था प्राप्त. दुष्ट दिति पुत्रों ने भगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवों से ; ष्याये तब मोहिनी की मूर्ति में रमेश थे. देख ह्वीकेश को श्रपूर्व उस वेष में , दास के शरों से ज्ञान खोया था त्रिलोकी ने ! ष्याशा कर ष्यधर-सुधा की देव-दैत्यों ने . छोड़ा था सुधा का लोभ; नाग-गए। थे भुके ,

वेगा को विलोक पृष्ठदेश पर, लज्जा से ;
श्रचल हुश्रा था श्राप मन्दर निहार के
उन्नत उरोज युग्म ! श्राती है मुफे हँसी ,
श्राती जब याद मुफे है माँ, उस बात की !
होती ताम्रपत्र की है सोने के मुलम्मे से
श्रामा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध सोने की
सोच देखो, कान्ति कैसी होगी मनोहारिगी !''
कहते ही काम के यों, श्रम्बिका ने माया से ,
सजन सुवर्ग-मेघ करके, छिपा लिये
श्रपने ध्यपूर्व श्रंग । मानों दिवसान्त में
मूँद लिया निलनी ने मञ्जु मुख श्रपना !
किंवा छिपी श्रिम-शिखा हँस कर मस्म में !
किंवा चन्द्रमगडल में चक-द्वारा शक ने
श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्ठित सुयत्न से !

द्विरद-रदों से बने श्रेष्ठ गृह-द्वार से निकली नगेन्द्रबाला, मेघावृता ऊषा-मी ! माथ था मनोज पुष्प-धन्वा लिये हाथ में , पीठ पर डाले तूर्णा, पूर्ण पुष्प-बाणों से , मानों फुछ पंकज स-कराटक मृणाल में ।

शंकर के शैल पर, विदित त्रिलोकी में , भीम, भृगुमान, उच योगासन श्रृंग है ; प्राप्त हुई गौरी गजराज-गित से वहाँ। भैरव निनादी नीर तत्त्त्त्रण—गुफार्त्र्यों में रुद्ध था जो चारों श्रोर—नीरव-तुरन्त ही हो गया, ज्यों नीरकान्त शान्ति-समागम से शान्त हो गया हो। हुई दूर मेघ-मगडली,

भागता है जैसे तम ऊषा के सु-हास से ! सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को . मम्र तप-सागर भें, वाह्यज्ञान-शून्य थे ; लोचन थे बन्द, भरम-भूषित शरीर था। हँस के मनोज से यों बोली मञ्जुहासिनी— ''छोड़ो निज पुष्प-शर ।'' देवी के निदेश से . बैट घुटनों के बल, चाप में टंकोर दे , छोड़ा शर सम्मोहन शुली पर शूर ने ! शिहर उटे वे, जटाजूट हुन्ना सिर का श्रालोड़ित, जैसे वृत्त-वृन्द भूमि-कम्प में चड़ मड़ शब्द कर हिलता है श्रृंग पै। हो गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो, धक धक करके करालानल माल का ! जा छिपा तुरन्त वत्तस्थल में भवानी के होकर सभीत शम्बरारि, सिंह-सुत ज्यों छिपता है सिहिनी के कोड मध्य भय से , होता जब घोर घन-घोप ख्रौर दामिनी दृष्टि भूलसाती है कराल काल-चन्हि-सी ! नेत्र खोल शम्भु उटे योगासन छोड़ के , माया-मेघ-श्रावरण दूर किया देवी ने ।

मोहित हो मोहिनी के रूप से, सहर्ष यों बोले विभु—''श्राज यहाँ निर्जन में क्यों तुम्हें एकािकनी देखता हूँ हे गएोन्द्रजननी ! किंकर तुम्हारा कहाँ शंकरि, मृगेन्द्र हैं ? विजया, जया है कहाँ ?'' गौरी मञ्जुमािषणी हँस कर बोलीं—''इस दासी को बिसार के बहुत दिनों से नाथ तुम हो श्रकेले ही . ष्ट्राई हूँ इसीसे यहाँ. चरण-सरोजों के दर्भन की श्राशा किये योगिराज, श्राज मैं। पित के समीप निज संगिनी लिये हुए जाती सतियाँ हैं कभी ? एका किनी जाती हैं पति के समीप चक्रमाकी तमसान्त में।" त्रादर के साथ, मुसकाकर महेश ने, बैठाया महेश्वरी को भृदु मृगचर्म पे। तत्त्वरण ही फूलं सब चोर फूल, गूंज के त्राये ष्रालि-वृन्द मकरन्द-लोभी मत्त हो ; मलय समीर बहा, कृक उटी कोयलें , नैशहिम-द्वारा धौत कुसुमों की वृष्टि-से म्राच्छादित श्रृंग हुत्रा ! गौरी के हृदय मे ( मनसिज के योग्य और श्रव्छा दास इससे कौन होगा ! ) बैठ कर कौतुक से काम ने छोड़ा शर-जाल, चाप टंकारित करके ; प्रेम-मत्त हो गये महंश महामोद से ! रख कर लजा-वेष या के यसा राहु ने चन्द्रमा को, हँस के क्रशानु छिपा भस्म में !

मोह कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से शंकर सहास्य बोले—''जानता हूँ सब मैं, जो तुम्हारे मन में हैं, कैलासाद्रि धाम में इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र त्र्याया है; पूजते हैं रामचन्द्र क्यों तुम्हें त्रकाल में? पूर्ण भक्त रावण है मेरा शेलनन्दिनों. इबता है किन्तु हाय ! दुष्ट कर्म-दोष से। होता है विदीर्ग उर याद करके इसे ।
देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी ,
रोक सके जो हे देवि, कर्मगति पूर्व की ?
भेजो फट इन्द्र के समीप शिवे, काम को ,
शीघ्र माया देवी के निकेतन में जाने की
श्राज्ञा उसे ईश्विर, दो, माया के प्रसाद से
मारेंगे लद्मगा शूर मेघनाद वीर को।"

दौड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ उड़के जाता है विहंगराज देख वार वार ज्यों उस सुख-धाम श्रोर ! स्वर्गा वर्गा के घने , सुरिमसमीरारूढ़, राशि राशि मेघों ने , कुसुद, कमल, जाति, पारिजात श्रादि की मन्द गन्धवाहिषया पुष्प-वृष्टि करके , घर लिया चारों श्रोर श्राके, पंक्ति बाँध के——देव-देव महादेव श्रीर महादेवी को ।

हस्तिदन्तिनिर्मित सुवर्ग्णमय द्वार पै

मदनविमोहिनी खड़ी थी विधुवदनी ,

श्राँसू भरे श्राँखों में, त्रधीर पित के विना !'

श्रा पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में ।

बाँहों को पसार. बाँध श्रालिंगन-पाश में ,

रित को प्रसन्न किया प्रेमालाप करके

मन्मथ ने । सूख गये श्रश्रु-विन्दु शीष्र ही ,

हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के ज्यों

पाके प्रसादि पर दर्शन दिनेश के ।

पाके प्रास्थिन को, मिला के मुख मुख से ,

( सरस वसन्त में विमुग्ध शुक-सारी ज्यों )

बोली प्रिय वाणी से प्रिया यों—'है बचा लिया दासी को, समीप घाके शीघ इस दासी के घाज रितरंजन! कहूँ मैं भला किससे, सोच करती थी यहाँ कितना? सदैव ही काँपती हूँ नाम से ही मैं तो वामदेव के, याद कर पूर्व कथा! हिंसक दुरन्त हैं शूलपाणि! नाथ. तुम्हें मेरी ही शपथ है, जाना मत उनके समीप तुम भूल के घाब कभी।'' हँस कर पंचबाण बोला यों—'भानु के करों से कौन घाष्ट्रम में छाया के दरता है कान्ते? चलो, देवपित हैं जहाँ।"

बैटा जहाँ वासव था श्रासन पे सोने के , जाके वहाँ मन्मथ ने, नत हो, कथा कही । सुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर बैट के , माया के सदन श्रोर शीव्र गित से गया । श्रिप्तमय तेज वाले वाजि दोंड़े व्योम में , हिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-चकों ने घोरतम घोष किया, चूर्या कर मेघों को ।

कुछ चागा में ही सहस्राच्च वहाँ पहुँचा माया का जहाँ था वास । छोड़ २थ वर को पैदल प्रविष्ट हुच्चा मन्दिर में मघवा । कौन कह सकता है, कितना क्या उसने देखा वहाँ ? खरतर सौरकर-जाल-से संकलित च्याभामय उच्च सिंहासन पै मूर्तिमती शक्तीश्वरी बैठी थी कुहूकिनी । हाथ जोड़, करके प्रगाम, बोला वृत्रहा—

''त्राशीर्वाद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !'' श्राशीविद दे के फिर हेतु पूछा श्राने का देवी ने । कहा यों सुरराज ने कि ''शिव का पा कर निदेश यहाँ श्राया यह दास है। क्रपया बताच्रो. किस कौशल से जीतेंगे रामानुज शूर कल रावण के पुत्र को ? घोरतर रगा में ( कहा है विरूपान ने ) मेघनाद वीर को, तुम्हारे ही प्रसाद से, मारेंगे सुमित्रा-पुत्र ।'' चगा भर सोच के , देवी ने कहा यों--जब तारक श्रमुर ने . रण में हरा के तुम्हें छीन लिया स्वर्ग था ; प्रकट हुए थे तब पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय सेनानी । स्वयं ही वृषकेतु ने , सिज्जित किया था उन्हें, मारने को दैत्य के . रच कर श्रम्न निज दिव्य रुद्रतेज से । देखो, वह फलक सुरेश्वर, सुवर्ण मे मिराडत; ऋपारा वह, रहता है उसमें काल स्वयं; देखो. वह श्रज्ञय निषंग है खरशर-पूर्ण, भीम, विपधर-लोक-सा ! देखो, वह चाप देव !' बोला तंब हँस के . देख के धनुप-कान्ति, वीर शचीकान्त यों-''इसके समन्न यह रत्नमय दास का क्या है तुच्छ छार धन्या ! भास्कर-परिधि-सा जलता फलक हैं माँ, चौंधाकर खाँखों को ! श्रमि-शिखा-त्रुल्य श्रमि तेजोमयी है महा ! ऐसा तूरा श्रीर है क्या तीनों लोक में कहीं ?"

''शक, सुनों, ( देवी फिर बोली—) इन्हीं प्रस्नों से मारा था षडानन ने तारक श्रसुर को। हे बलि. इन्हीं से वध होगा मेघनाद का । किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिभुवन में , देव किंवा मानव, जो मारे न्याय-युद्ध में राविण को । भेजो तुम लच्चमण के पास ये श्रस्न सब, जाऊँगी स्वयं मैं कल लंका में , लदमण के रचा-हेत राचस-समर में । सुरकुल-केतु, तुम जायो सुरलोक को । प्राची का सुवर्णद्वार, फूल-कुल की सखी, कमल-करों से कल ऊपा जब खोलेगी. तव चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से वीर वर रामानुज तुम को छुड़ायँगे ;---लंका का सरोज-रवि श्रस्ताचल जायगा !" करके प्रणाम महानन्द युत देवी को देवराज श्रस्न लेके स्वर्ग को चला गया। श्रमर-सभा में इन्द्र बैठ स्वर्णासन पै , कहने लगा यों शूर वीर चित्रस्थ से-''ले जाश्रो सयत्न बलि. श्रस्न हेमलंका में ।

कहने लगा यों शूर वीर चित्रस्थ से—

''ले जाश्रो सयत्न बिल, श्रम्न हेमलंका में।

रामानुज शूर कल मारेंगे समर में,

माया के प्रसाद से, दुरन्त मेघनाद को।

कैसे, उन्हें श्राप माया देवी बता देंगी सो।

राघव से गन्धवेंश, जाकर यों कहना—

त्रिदिवनिवासी चेम चाहते तुम्हारा हैं;

श्राप ही मवानी श्राज तुम पे प्रसन्न हैं।

श्रमय प्रदान उन्हें करना हे सुमते!

राविंगा के मरने से रण में श्रवश्य ही रावणा मरेगा; सती मैथिली को फिर से , मैथिलीमनोहर प्रसन्न हो के पायँगे। रथिवर, मेरे श्रेष्ठ रथ पर चढ़ के जाम्रो। देर करने से, देख के तुम्हें कहीं भगडा मचावें यातुधान; मेघ-दल को , व्योम ढँकने के जिए श्राज्ञा श्रभी दूँगा मैं 🕏 श्रीर मैं निदेश दूँगा वीर वायुराज को , च्चा भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल को ; नाचेगी सु-विशुह्नता बाहर निकल के ; पूर्गा कर दुँगा विश्व वज्र के निनाद से।" करके प्रणाम सुर-शासक को, यत्न से श्रस्न ले के चित्रस्थ वीर गया मर्त्य को । तब सुरनायक बुला के प्रभंजन को , बोला यों-- 'प्रलय फंफा मेजो शीव्र लंका में : छोड़ो वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को ; संग लो घनों को, जरा वैरी वारिनाथ से द्वन्द्व करो, गर्जना के साथ !" महोल्लास से तत्त्राग ही देव चला. दूटने से श्रृंखला शक्तिशाली सिंह यथा कूद कर जाता है, **प्र**न्धकार-पूर्ण जहाँ घोर गिरि-गर्भ में रुद्ध वायु-दल था । घदूर उसने सुना कोलाहलनाद भौर देखा गिरि काँपता चन्तरस्थ विक्रम से. मानों चसमर्थ-सा वायु-दल रोकने के पर्थ निज बल से ! स्रोला शिला-द्वार स्पर्श मात्र से सुदेव ने ..

करके हुँकार शीघ्र वायु-वन्द निकला, पानी का प्रवाह थथा टूटने से तट के सहसा। घरित्री कँपी. जलनिधि गरजा! तुंग श्रृंगधर-वी तरमें रण-रंग से मत होके वायु-संग कल्लोलित हो उठीं; दौंड़े मेघ चारों श्रोर घोर नाद कर के श्रोर हँसी चंचला; विशाल वज्र गरजा। तारा-दल-संग तारानाथ भगा भय से। लंका पर छाये मेघ श्रियाँ उगल के; चड़मड़ वृत्त गिरे वन में उखड़ के; मंमा सह होने लगी वृष्टि ज्यों प्रलय की; व्योम से शिलाए गिरी तड़ तड़ नाद से।

राज्ञस सभीत घुमे निज निज गेहों में ।
बैठे जहाँ राघवेन्द्र प्रभु थे शिविर में ,
पहुँचा रथीन्द्र वहाँ चित्रस्थ सहसा ,
श्रंशुमाली भानु यथा, राजवेप भूपा से !
किट में था सारसन, उसमें था भूलता
मलमल खड्ग तेजोराशि राशिचक-सा !
वयों कर बखान करे किन सुरचाप का ,
तूर्ण, चर्म, वर्म, शूल श्रौर सौर रूपिणी
स्वर्णामयी उज्जल किरीट की सुकान्ति का ?
श्राँखें मुलसाने लगी देव-विमा, स्वर्ग का
सीरम श्रचानक श्रपूर्व वहाँ द्यागया ।

करके ससम्भ्रम प्रणाम देवदूव को , राघव ने पूछा—"हे त्रिदिववासी, मर्स्य में किंवा श्रन्य लोक में, कहाँ है यह रूप की

महिमा ? पधारे यहाँ वै.से. श्राप कहिए , नन्दन विपिन छोड़ ? स्वर्णासन है नहीं , क्या दूँ देव बेठने को ? किन्तु यदि है क्रपा दास पर, पाद्य-श्रर्घ्य ले के, कुशासन पै बैठिये । भिखारी हाय ! राघव है !'' सुरथी श्राशीर्वाद देके बेठ सु-स्वर से बोला यों-''दाशरथे, सुनो, मेरा नाम चित्ररथ है ; मैं हूँ चिर सेवक समर्थ सुरराज का , हे गुणि, गन्धर्व-कुल मेरे ही श्रधीन है। श्राया हूँ यहाँ मैं देवराज के निदेश से । देव-कुल-युक्त वे तुम्हारे शुभाकांची हैं। देखते हो प्रस्न जो ये, भेजे हैं सुरेन्द्र ने , नुमिण, तुम्हारे अनुजार्थ । प्रातःकाल में , श्राप माया देवी अवतीर्गा हो बतावेंगी मारेंगे लद्मगा वीर मेघनाद शूर को जैसे । रघुरत्न, तुम देव-कुल प्रिय हो । त्र्याप ध्रमया हैं तुष्ट वीर वर तुमसे।"

बोले रघुनाथ — ''इस श्रेष्ठ समाचार से मग्न हुन्ना गन्धवेंश, मैं हूँ मोद-सिन्धु में। म्रज्ञ नर हूँ, जताऊँ कैसे मैं क्वतज्ञता ? पूछता हूँ म्राप ही से, क्वपया बताइए।''

हँस कर बोला दूत—''राघवेन्द्र, देवों के प्रति जो कृतज्ञता है, कहता हूँ मैं, सुनो , इन्द्रियदमन, दीनपालन. सुधर्म के पथ में गमन ऋौर सेवा सत्यदेवी की ; चन्दन, कुसुम, भोग, पट्टवस्त श्रादि की , देवे जो श्रसज्जन तो करते श्रवज्ञा हैं
देवता, मैं सार कथा कहता हूँ तुम से ।''
राम ने प्रणाम किया; श्राशीर्वाद दे रथी
चित्ररथ दिव्य रथारूढ़ गया स्वर्ग को ।
शान्त हुई घोर मंभा, शान्त हुश्रा सिन्धु भी ,
तारा-दल-संग फिर देख तारानाथ को
हाटक की लंका हँसी । तरल सिलल में
हो कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोमयी
देह-श्रवगाहन सहर्ष करने लंगी;
हँसने लगी फिर सकौतुक कुमुदिनी ।
श्राई शवाहारिणी शिवाएँ फिर दौड़ के
श्रीर गीध, शकुनि, पिशाच रण्चेत्र में ।
जिकले निशाचर-समूह फिर हाथों में
भीम खर शस्त्र लिये, मत्त वीर-मद से ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये अस्त्र-लाभो नाम द्वितीयः सर्गः

## तृतीय सर्ग

रोती है प्रावीरा हो प्रमील। दैत्यनन्दिनी पति-विना युवती, प्रमोद उपवन में। घूमती है श्रश्रुदुषा चन्द्रवदनी कभी पुष्प-वाटिका में. हाय ! मानों त्रज-कुंज में गोपबाला, नीप तले देखे विना श्याम को ,--श्रोठों पर वेशा धरे, पीताम्बर पहने । जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी, श्राती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी , होती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में ! चढ़ कर उच गृहचूड़ा पर चंचला , दूर लंका-श्रोर कभी एक दृष्टि लाती है , श्रवरिल श्रश्र-जल श्रंचल से पोंछ के ! नीरव मृदंग, वेग्रा. वीग्रादिक वाद्य हैं श्रीर सब नृत्य-गान । चारों श्रोर सिवयाँ मिलनमुखी हैं हाय ! सुन्दरी के शोक में। कौन नहीं जानता है, फूल कुम्हलाते हैं . जब है वसन्त विना तपती वनस्थली ? श्राई निशादेवी यथाक्रम उपवन में । शिहर प्रमीला सती मृदुकलक एउ से , वासन्ती सखी जो थी वसन्तसौरभा सदा .

धरके उसीका गला रोती हुई बोली यों—

"देखो, यह धागई ग्रंधेरी रात सजनी,
कालनागिनी-सी, डसने के लिए मुफ्तको!
वासन्ती, कहाँ हैं इस संकट की वेला में,
शातुनाशी, शक्रजयी, रच्च:कुल-केसरी?

'लौटूँगा त्रिये, मैं शीघं कहके गये हैं वे;
यह मिस हाय! किस हेतु. नहीं जानती।
सिख. तुम जानती हो तो बताश्रो मुफ्तको।"

बोली तब वासन्ती, वसन्त में ज्यों कोकिला कूजती है— ''कैसे कहूँ, द्याये नहीं त्राज क्यों स्थाबलों तुम्हारे प्राण्नाथ, कहाँ जिलमे ! किन्तु चिन्ता दूर करो सीमन्तिनि, शीघ ही श्यायेंगे वे राघव को मार कर रण में । क्या भय तुम्हें हैं भला ? श्रमर-शरों से भी जिनका शरीर हैं श्रभेद्य, उन्हें युद्ध में कौन रोक सकता हैं ? श्राश्रो, कुंजवन में , सरस प्रसून चुन गूँथें हम मालाएँ । प्रिय के गले में हँस दोलायित करना , विजयी के रथ पर विजय-पताकाएँ कौतूहल पूर्वक उड़ाते यथा लोग हैं।"

यह कह फूलवाटिका में घुसी दोनों ही , सरसी के साथ जहाँ खेलती थी कौमुदी , करके प्रफुल कुमुदों को; मृंग गाते थे ; कूजती थी कोकिलाएँ; फूल बहु फूले थे ; सोहती थी मोदमयी मञ्जु वनराजि के भाल पर ( रत्नमयी माँग-सम मोहिनी )

ज्योतिरिंगर्गों की पंक्ति; बहता सु-मन्द था मलय समीर; पत्र मर्मरित होते थे। भर कर श्रव्चल प्रसून चुने दोनों ने , उनके दलों पर प्रमीला के सु-नेत्रों ने हिम-कगा-तुल्य मोती बरसाये कितने कौन कह सकता है ? सूर्य्यमुखी दुः खिनी मिलनमुखी थी खड़ी सूर्य के वियोग में , उसके समीप जाके बोली यों वियोगिनी— "तेरी जो दशा है इस घोर निशाकाल में ؠ भानुप्रिये, मेरी भी वही है, यही यातना सहती हूँ मैं भी; हाय ! दग्ध इन श्राँखों से विश्व घ्रन्धकारमय दीखता है मुभको ! जलते हैं प्राण् ये वियोगानल में सखी . देख के मैं रात-दिन छवि जिस रवि की जीती हूँ, छिपा है त्र्याज श्वस्ताचल में वही ! क्या मैं फिर पाऊँगी, उषा के श्रनुग्रह से पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को !''

चुन कर फूल उस कुंज में, विषाद से ,
दीर्घश्वास छोड़ कर, वासन्ती सहेली से
बोली यों प्रमीला सती—''तोड़ लिये फूल तो ,
माला भी बना ली सखी, किन्तु कहाँ पाऊँगी
पूज्य पद युग्म वे कि चाहती हूँ पूजना
पुष्पाञ्जलि देकर जिन्हें मैं भक्तिभाव से ?
बाँधा मृगराज को न जानें श्वाज किसने !
श्वाश्रो सिख, हम सब लंकापुर को चलें।"

बोली तब वासन्ती कि--''कैसे श्राज लंका में

तुम घुस पात्रोगी ? श्रलंघ्य, जल-राशि-सी , राघव की सेना उसे घेरे सब श्रोर है ! लच्च लच्च रच्चोरिपु घूमते हैं, हाथों में श्रस्त्र लिये, दगड-पाणि दगडघर-से वहाँ !"

ऋुद्ध हुई प्रमदा प्रमीला दैरयनन्दिनी ,
"क्या कहा सहेली ? जब गिरि-गृह छोड़ के
सरिता सवेग जाती सागर की घोर है ,
शिक्त किसकी है तब रोके गित उसकी ?
मैं हूँ दैत्यबाला घौर रज्ञोवंश की बधू ;
रावण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं ;
डरती हूँ मैं क्या सिख, राघव भिखारी को ?
लंका में प्रविष्ट हूँगी घाज भुजबल से ,
कैसे नर-रत्न मुफे रोकते हैं, देखूगी।"

यों कह सरोप सती गजपति-गति से , जाम्बूनद-मन्दिर में गर्व से चली गई।

जैसे नारि-देश में परन्तप महारथी ,
यज्ञ के तुरंग-संग, पार्थ जब श्राये थे ,
देवदत्त शंख का निनाद तब सुनके ,
क्रुद्ध होके, वीर वनिताएँ रण्-रंग से
सिज्जित हुई थीं, सजी वैसे ही यहाँ भी वे ।
गूँज उठा दुन्दिमि-निनाद घन-नाद-सा ,
रण्-मद-मत्त हुश्रा वामा-दल, निकला
ढालों को उछाल, तलवारों को निकालके !
श्रोर दिव्य धनुषों को टंकारित करके ।
करके उजेला उठी कक कक कार-सी ,
धक धक कांचनीय कंचुकच्छटा-घटा !

मन्दुरा में हींसे हय कान खड़े करके ,
नूपुर-निनाद सुन श्रीर ध्वनि कांची की
डमरू-निनाद सुन कालफणी नाचे ज्यों।
वारी में गरजे गज, घोर-घन-घोर ज्या
दूर शेल-श्रृंगों पर, वन में. गुहाश्रों में .
जाग उठी रंग से प्रतिध्वनि तुरन्त हा
निद्रा तज, चारों श्रोर कोलाहल छा गया।

उप्रचएडा-सी थी जो नृमुएडमालिनी सखी, सज शत वाजिश्वर बहु विधि साजों सं लाई मन्दुरा से, महानन्द से प्रालिन्द के प्राणे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियाँ। मन भन कोषगत खड़्ग बजे पाश्वीं में; नाची शिरश्चूड़ाए. सुरत्नमयी वेशियाँ त्यों के समेत हुलीं पीठों पर रंग से। श्रूल थे करों में. कमलों में ज्यों मृयाल हों कराटिकत। मग्न हय हींस उठे हर्ष में, दैत्यदिलनी के पद युग्म रख बच्च पे नाद करते हैं विरूपाच यथा प्रेम से! भीम-रण वाद्य बजे; चौंके सुर स्वर्ग में, नर नरलोक में त्यों नाग रसातल में!

तेजस्विनी प्रमदा प्रमीला सजी रोष से ,
लजा-भय छोड़ । कवरी पर किरीट की
छिटकी छटा यों श्रहा ! श्याम घटा पर ज्यों
इन्द्रचाप ! भाल पर श्रञ्जन की रेखा यों—
भेरवी के भाल पर मानों नेत्ररञ्जिनी
चन्द्रकला ! उच्च कुच कसके कवच से .

सुमुखी सुलोचना ने कृश कटि कसली-रलों से खचित रम्य स्वर्गा-सारसन से। पीठ पर ढाल डुली, रिव की परिधि-सी . श्राँखें फुलमाकर निषग-संग ढंग से ! गुरु उरु देश पर ( वर्तुल जो था श्रहा ! रम्भा-वन-शोभा-सम ) फन फन करके खनका सु-खड्ग खर; स्वर्ण-कोष उसका भलमल भूल उठा; सोहा शुल कर में ; जगमग होने लगे श्राभरमा श्रंगों में ! सज्जित हुई यों दैत्यबाला वीरसज्जा से , हैमवती मानों महिषासुर को मारने जा रही हो, किंवा उस शुम्भ या निशुम्भ को , सत्तामयी शूरमदमत्ता, महारण में। डाकिनी-सी, योगिनी-सी चारों श्रोर चेरियाँ घेर उसे, घोड़ों पर शोभित हुई वहाँ । मानों वडवाद्मि 'वडवा' था नाम जिसका . बैठी उस वामी पर वामा शिखारूपिणी ! कादम्बिनी श्रम्बर में नाद करती है ज्यों . बोली त्यों नितम्बिनी गभीर धीर वाणी मे , सिखयों मे, --- 'सुन लो, हे दानवियो, लंका में

बाला त्या निताम्बना गमार धार वाणा म , सिखयों मे,—''सुन लो, हे दानवियो, लंका में शत्रुनाशी इन्द्रजित वन्दी बने श्राज हैं! जानती नहीं मैं, प्राण्पनाथ भूल दासी को बिलमे वहाँ क्यों; मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। पुर में प्रवेश मैं करूँगी भुजबल से , विकट कटक काट, जीत रघुवीर को ; वीर वनिताश्रो, सुनो, मेरा यही प्रश् है ; श्रन्थथा मरूँगी रण-मध्य— जो हो भाग्य में !
दैत्यकुलसम्भवा हैं हम सब दानवी ;—
दैत्य-कुल की है विधि शत्रु-वध करना ,
किंवा शत्रु-शोणित में डूब जाना रण में !
मधु श्रधरों में, विष रखती हैं श्राँखों में
हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ?
देखें, चलो, राधव की वीरता समर में ।
देखें, चलो, राधव की वीरता समर में ।
देखेंगी जरा मैं वह रूप जिसे देख के
मोही बुद्या सूर्पण्खा पञ्चवटी-वन में ;
देखेंगी सुमित्रा-पुत्र लद्मण् की शूरता ;
बापूँगी विभीषण् को — रच्चःकुलांगार को !
श्रारि-दल दलूँगी ज्यों दलती है करिणी
नल-वन । श्राश्रो, तुम बिजली-समान हो ,
बिजली-सी टूट पड़ें वैरियों के बीच में !"

गरजी हुँकार कर सारी देत्यबालाएँ , उन्मद मतगजाएँ मानों मधुकाल में !

वायु सखा-संग गित दावानल की यथा
दुनिवार, मिलने को पित से चली सती ।
काँपी तब स्वर्णलंका, जलनिधि गरजा ;
चारों श्रोर घूल उड़ी घन घन भाव से ;
ढँक सकता है कब किन्तु निशाकाल में
धूम श्रिष्टिंगला को ? प्रमीला श्रिष्टिंगला-सी ,
वामा-दल संग लिये लंकापुर को चली।

कुछ चर्गा में ही चर्गादा-सी श्रान पहुँची ः पश्चिम के द्वार पर । एक साथ शंख सौ वामा-दल ने बजाये श्रीर किये चाप सौ टंकारित ! सातंका सु-लंका कॅपी शंका से ; नागों पे निषादी कॅपे, सादी कॅपे श्रश्वों पे , सु-रथी रथों में कॅपे, भूप सिंहासन पे ; नारियाँ घरों में कॅपी, पत्ती कॅपे नीडों में ; सिंह गुहाश्रों में कॅपे, वन-गज वन में ; जलचर जीव सब डूबे जलतल में !

वायु-पुत्र हमूमान भीम रूपी रोष से

श्रम्यसर होके वीर बोला यों गरज के—

''कौन तुम श्राई मरने को, इस रात में ?
जागता है श्राञ्जनेय वीर यहाँ, जिनसा
नाम सुन लंकापित काँपता है लंका में !
जागते स्वयं भी प्रभु रघुकुल-रत्न हैं
सुहृद विभीषण समेत, वीर केसरी
लच्मण सु-लच्चण हैं जागते शिविर में ;
शत शत योद्धा श्रीर दुर्द्धर समर में ।
रक्खा किस ढंग से है वामा-वेष दुष्टों ने !
जानता हूँ मैं. हैं यातुधान महा मायावो ।
माया-बल तोड मैं परन्तु भुजक्ल मे .
शत्रश्चों को मारता हूँ, पाता हूँ उन्हे जहाँ ।''

उप्रचरडारू पिया नुमुर्गडमालिनी ससी कार्मुक टंकार कर बोली हुहुंकार से— "शीष्र बुला ला तू निज सीतापति को यहाँ, चाहता है कौन तुमें वर्वर ! तू है सदा जुद्रजीवी, तुम्ह-से जनों को कभी इच्छा से मारती नहीं हैं हम । सिहिनी श्रृगाल से करती विवाद है क्या ! छोड़ दिया तुमको वनचर, प्राण् लेके भाग जा तू, लाभ क्या
तेरे मारने से हमें ? जाकर श्रबोध रे ,
राम को बुलाला यहाँ. लच्मण् को, साथ ही
रचःकुल के कलंक करू विभीषण् को !
शत्रुनाशी इन्द्रजित विदित त्रिलोकी में ,
पत्नी प्रिया उनकी प्रमीला. सती, सुन्दरी ,
पति-पद पूजने को जारही है लंका में ;
शक्ति किसकी है मूढ़ ! रोके गित उसकी ?"

प्रबल समीरसूनु वीर हनूमान ने---श्रागे बढ़ देखा, भय-विस्मय के साथ में . वीर-वामावृन्द-मध्य प्रमदा प्रमीला को । चगादा-छटा-सी थी किरीट पर खेलती . शोमित सुगात्र में था वर्म यथा रत्नों से मिल कर भानु-कर-जाल छवि देता है ! सोचा तब जी में महावीर हनुमान ने-''जब मैं श्रलंध्य सिन्धु लाँघ कर श्राया था लंका नगरी में तब वामाएँ भयंकरी देखी थीं, प्रचगडाएँ, नृम्गडाएँ, कपालिनी 🕏 मन्दोदरी त्रादि श्रौर रावगा की रानियाँ जो थीं, सब देखी थीं, सुबालाएँ, सुबधुएँ, चन्द्रकला-तुल्य सब देखी थीं, तमिस्रा में ; घर घर घूम कर, लंका छान डाली थी। देखा था प्रशोक वन में — हा ! शोकपीडिता-रघुकुल-पद्मिनी को; किन्तु यह माधुरी देखी नहीं मैंने कभी इस भव सृष्टि में ! धन्य वीर मेघनाद धन्य, जिस मेघ के

पार्श्व में बँधी है ऐसी शम्पा प्रेम-पाश से !"
जी में यों विचार कर श्रम्जनाकुमार ने ,
गम्भीरा गिरा कही, प्रभम्जन के स्वर में—
"वन्दी-सम बाँध शिला-बन्ध से समुद्र को ,
मानु-कुल-भानु मेरे प्रभुवर सुन्दरी ,
लोच लच्च वीर साथ ले के यहाँ श्राये हैं।
रचोराज नैकषेय उनका विपच्ची है;
तुम श्रबलाएँ हो, कहो, क्यों श्रसमय में
श्राई हो यहाँ यों ? कहो निर्भय हृदय से ,
मैं हूँ हन्मान, सदा दास रघुराज का ;
करुगानिधान सदा रघुकुलराज हैं।
तुमसे क्या उनका विवाद है सुलोचने!
क्या प्रसाद चाहती हो तुम उनसे, कहो ?
श्राई हो यहाँ क्यों ? कहो, जाकर सुनाऊँ मैं
सुन्दरि, निवेदन तुम्हारा प्रभु-पादों में।"

उत्तर में बोली सती, ध्वनित हुई श्रहा !
कानों में सु-वीगा यथा वीर हनूमान के—
"राघव हैं मेरे पित-वैरी, किन्तु इससे
उनसे विवाद करना मैं नहीं चाहती ।
शूरों में सुरेन्द्र जयी मेरे वीर स्वामी हैं।
विश्वविजयी हैं वे स्वयं ही भुजबल से ;
काम क्या हमें है मला लड़ने का उनके
शत्रु मों से ? हम कुलबाला, श्रषलाएँ हैं;
किन्तु सोच देखो, वीर ! बिजली की जो छटा
माती है हगों को, वही छूने से जलाती है।
संग लो हे शूर, तुम मेरा इस दूती को;

करती हूँ याचना मैं राघव से क्या, इसे उनसे कहेगी यही, जाख्रो त्वरा करके।"

निर्भय नृमुग्रडमालिनी, ज्यों मुग्रडमालिनी , दती अरिदल में प्रविष्ट हुई दर्प से , पालवाली नाव जैसे रंग से तरंगों की करके उपेचा-सी श्रकुल पारावार में तैरती हो एकाकिनी । श्रागे हनुमान थे मार्ग दिखलाते हुए। देख कर वामा को चौंक उठा वीर-वृन्द, घोर निशाकाल में चौंकें ज्यों गृहस्थ देख ग्राप्त-शिखा गृह में ! हाल यह देख कर वामा हॅसी पन में । वीर जितने थे, देखते थे एक टक से हो के जड़-तुल्य ठौर ठौर हका-बका-ते ! बजते थे चरणों में नूपुर, सु-कटि में काञ्ची बजती थी शूल शोभित था हाथ में । जर्जर कटाच-विशिखों से कर सबको , जाती थी नितम्बिनी कुतूहल के साथ में ! चन्द्रककलापमयी शोर्वचूड़ा शीश पै नाचती थी. उन्नत उरस्थल के बीच में दमक रही थी रत्नराजि हगरंजिनी ; मिण्मिय मञ्जु वेण्यी डुलती थी पीठ पे , उडती वसन्त में ज्यों काम की पताका है । उन्मद मतंगिनी-सी चलती थी रंगिणी . करके उजेला सब श्रोर यथा चन्द्रिका भलपल होती है सु-निर्मल सलिल में , किं वा शैल-श्रृंगों पर उत्था श्रंशुमालिनी !

रघुकुलरत्न प्रभु बैटे हैं शिविर में ; हाथ जोड़े शूर-सिंह लद्मगा हैं सामने ; पार्श्व में विराजमान मित्र विभीषगा हैं श्रीर रुद्रतेजोमय बैठे बहु वीर हैं भीमाक्रति । देवायुध त्र्यासन पै रक्खे हैं जो है रक्तचन्दन से चर्चित, प्रसूनों की श्रंजली से श्रचित हैं; धूप धूपदानों में जलती है: चारों घोर श्रेगीबद्ध दीवटें देती हैं प्रकाश । सब विस्मय के भाव से देखते हैं देवायुध । कोई करवाल का करता बखान, कोई ढाल का है करता-रिव के प्रसाद से दिवा के ख्रवसान में मेघ स्वर्णमिणिडत ज्यों; कोई दिव्य तूरा का करता बखान, कोई वर्म का है करता-तेजोराशि ! धीर रघुवीर ले धनुष को बोले श्राप-- 'सीता के स्वयंवर में शिव का तोड़ा था धनुष मैंने निज भुजबल से . किन्तु इस चाप को चढ़ा भी नहीं सकता कैसे हे लदमण, फ़ुकाऊँ इसे भाई, मैं ?'' सहसा निनाद हुन्ना जय जय राम का , गूँज उठा नम में जो घोर कोलाहल से सागर-कल्लोल-सम ! रच्चोरथी भय से बोला प्रभु श्रोर देखं,—''देखो, देव, सामने बाहर शिविर कें; उषा क्या निषाकाल मै उदित हुई है यहाँ !"

विस्मय से सबने

देखा तब—''मैरवी-सी मामा'' कहा प्रभु ने— ''देवी है कि दानवी है, देखो सखे, ध्यान से ; मायामयी लंका है, प्रपूर्ण इन्द्रजाल मे ; प्रप्रज तुम्हारा काम रूपी है। विचार के देखो, यह माया तुम्हें श्रविस्ति है नहीं। पाया तुम्हें रच्चोवर, मैंने शुभ योग में ; कौन ऐसे संकट में हीन इस सेना की रक्खेगा तुम्हारे विना १ केवल तुम्हीं सखे , रखोनगरी में जिर रचक हो राम के।''

प्राप्त हुई दूती इतनं में हनूमान के साथ में, शिविर में, प्रणाम कर पैरों में , हाथ जोड़, भामिनी ( छै रागिनी ज्यों छेगुनी जोली एक तान से हों ) बोली प्रभुवर से— ''राघव के पैरों में प्रणाम करती हूँ मैं , मुरुजन हों जो श्रीर सबको प्रणाम है ; नाम मेरा है नृमुग्डमालिनी, मैं दासी हूँ दैत्यबाला सुन्दरी प्रमीला युवराझी की , कामिनी है जो प्रसिद्ध वीर-कुल-केसरी इन्द्रजित खोड़ा युवराज मेघनाद की ।" जाशीबंद देके कहा बीर दाशरिथ ने— ''खाई किस हेतु यहाँ भद्रे, कही मुमसे ! का करके तोष दूँ तम्हारी स्वामिनी को मैं !" बोली तब भीमा— ''रघुवीर, धीर तम हो ;

बाबी, लडो उससे, नहीं तो मार्ग छोड़ दो ;

संका में प्रविष्ट होना चाहती है रूपसी , पति-पद पूजने को । निज भुजबल से तुमने श्रनेक रच्चोवीर वर नारे हैं;
रच्चोवधू माँगती है युद्ध. उसे युद्ध दो
वीर वर ! हम साँ स्त्रियाँ हैं; जिसे चाहोगे,
एकाकी लड़ेगी वही । चाहो धनुर्धाण लो,
चाहो गदा, चाहो श्रासि, मह्ययुद्ध में सदा
रत रहती हैं हम ! देव, कैसी रुचि हो ।
काम नहीं देर का, तुम्हारे श्रन्रोध से
रोके खड़ी युवती सती है सखी-दल को,
रोकती मृगादिनी को कैसे है किरातिनी,
देख मृग-यूथ जब मत्त वह होती है।"

यों कह विनय से भुकाया सिर वामा ने , फूला हुया फूल हिम विन्दु युत नत हो करता है जैसे मन्द मारुत की वन्दना ! बोले रघुनाथ-"मूनो तुन हे सुभाषिते, करता अकारण विवाद नहीं मैं कभी । मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल बालाएँ , कुलबधुएँ हो; फिर किस श्रपराध से । वैरभाव रक्खूंगा तुम्हारे साथ मैं. कहो ? लंका में प्रविष्ट हो सहर्ष विना शंका के । वीरेश्वर रूप रघुराज कुल में शुभे , जन्म राम का है; दूति, हैं तुम्हारी स्वागिनी वीर-परनी, सिखयाँ हैं वीरांगना उनकी। सौ मुख से उनकी बड़ाई कर कहना---देख पति-भक्ति, शक्ति, शूरता मैं उनकी , युद्ध के विना ही हार मानता हूँ उनसे ! धन्य मेघनाद ! धन्य सुन्दरी प्रमीला है !

मद्रे, धनहीन. दीन राम वनवासी है , विधि की विडम्बना से; ऐसी दुरवस्था में , कौन-सा प्रसाद, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हें दूँ मैं घ्राज ? घ्राशीर्वाद देता हूँ, सुखी रहो ।"

कह यों ऋपालु प्रभु बोले हनुमान से— ''मार्ग छोड़ दो हे वीर, शिष्टाचार करके तुष्ट भली भाँति करो वीरांगना-गण को ।''

प्रभु को, प्रणाम कर दूती विदा होगई ।
हँस के कहा यों तब मित्र विभीषण ने—
''चल कर बाहर पराक्रम प्रमीला का
देखो रघुनाथ; देव, कौतुक अपूर्व है !
जानता नहीं मैं, इस भीम वामा-वृन्द को
रोक सकता है कौन ? रण में भयंकरी ,
वीर्य्यवती, रक्तबीज-वैरिणी ज्यों चएडी हों !"
प्रभु ने कहा यों—''मित्र. देख इस दूती की
प्राकृति, मैं भीत हुआ मन में, विसार के
तत्त्वण ही युद्ध-साज ! मूढ़ वह जन है ,
छेड़ने चले जो ऐसी सिंहियों की सेना को ,
देखूँ, चलो, मैं तुम्हारी भातृपुत्र-पत्नी को ।"

लगने से दावानल दूर यथा वन में , श्रिप्तमयी होती हैं दिशाएँ दसों, सामने देखी विभा-राशि राघवेन्द्र ने गगन में धूमहीन, करती सुवर्ण-वर्ण मेघों को ! चौंके सुनके वे चाप-शब्द घोर, घोड़ों की टापों का पड़ापड़, सु-कोषगत खड़गों का मन मन मनन, उसीके साथ युद्ध के बाजों का निनाद, हुहुंकार प्रमदाश्चों का , काकलीतरंग-संग गर्जन ज्यों मंमा का ! रत्नमयी श्चामा-पूर्ण उड़ती ध्वजाएँ हैं ; नाचती है वाजि-राजि मन्दास्कन्द गति से , बजती छमाछम हैं पैजनियाँ पैरों में । दोनों श्चोर शैलमाला-तुल्य खड़ी सेना है श्वविचल, बीच में है वामा-दल चलता ! मातंगिनी-यूथ ज्यों उपत्यका के पथ में गर्ज कर जाता हो धरा को धसकाता-सा ।

श्रागे उपचरडा-सी नृमुराडमालिनी सखी , कृष्ण हयारूढ़ा, धरे हेमध्वजदगड है ; वाद्यकरी-वृन्द पीछे चलता है उसके विद्याधरी-वृन्द यथा श्रातुल जगत में ! मुरली, मृदंग, वीग्णा त्र्यादि कल नाद से बजते हैं ! उनके श्रमन्तर भयंकरी शूलपाणि वीरांगना, सिखयों के बीच में , तारावली-मध्य चन्द्रलेखा-सी, प्रमीला है ! विक्रम में भीमा-समा । चारों श्रोर रत्नों की थामा कौंघती है, चौंघती है यथा चञ्चला ! जाता श्रन्तरीच में है रित-पित रंग से संग संग धनुष चढ़ाये हुए फूलों का , वार वार सिद्धशराघात करता हुन्ना ! सिंह पर दुर्गा यथा दैत्य-दल-दलिनी ; ऐरावत हाथी पर इन्द्राणी शची यथा श्रौर यथा उन्मद खगेन्द्र पर इन्दिरा . शोभित है वीर्य्यवती, युवती, सतं। तथा

वड़वा तुरंगिणी की पीठ पर सर्वथा !
रत्नों से विभूषिता है वामीश्वरी वड़वा ।
धीरे धीरे, शत्रुष्यों की करके उपेना-सी ,
वामाएँ चली गई । किसीन चाप टंकारा ,
निष्कोषित ष्यसि की किसीने हुहुकार से ;
गर्व से किसीने शूल ऊँचा किया श्रपना ,
मार टिटकारी हँसी कोई श्रष्टहास से ,
कोई वहाँ गरजी, श्ररण्य में ज्यों सिहिनी
गर्जती है वीरमदा काममदा मैरवी !

बोले रघुवीर तब मित्र विभीषण से—
''क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लोक में
देखा-सुना मैंने नहीं ! जागते ही रात का
क्या मैं स्वम्न देखता हूँ ? सत्य कहो मुक्से
मित्ररत्न ! जानता नहीं मैं मेद कुछ भी ;
चञ्चल हुम्रा हूँ मैं प्रपञ्च यह देख के .
विश्वत न रक्सो मुक्ते मित्र, इम माया से ।
चित्ररथ से सुना था मैंने इम बात को—
मायादेवी दास की सहायता को श्रावंगी ;
श्राईं तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ?
मुक्तको बताश्रो, यह छलना है किमकी ?"

''स्वम नहीं सौतानाथ.'' बोला विभीषण यों— ''देव-रिपु कालनेमि दैरय जो विदित है , दुहिता उसीकी यह सुन्दरी प्रमीला है । रखती है श्रंश श्रीर तेज महाशक्ति का ! शक्ति किसकी है इस दानधी से जूमे जो ! दैरयमदहारी, वज्रधारी सुनाशीर को वीर-कुल-केसरी जो जीत चुका युद्ध में ,
बाँध कर रखती उसे हैं सदा मोहिनी .
रखती दिगम्बरी है जैसे दिगम्बर को !
राघवेन्द्र, विश्व के हितार्थ यह श्रृंखला
विधि ने बनाई बँधा मेघनाद जिससे
मदकल कालदन्ती ! शान्त करती है ज्यों
वारिधारा घोर वनदाहक दवाग्नि को ,
शान्त रखती है उस कालानल को सती
त्यों ही प्रेम-वाणी से ! निमम्न हुम्मा रहता
कालफणी यमुना के सौरभित जल में ,
रहते हैं विश्ववासी सुख से, त्रिदिव में
देवता, रसातल में नाग, नरलोक में
नर, उस घोरतर दंशक से बचके !"

''सच कहते हो मित्र,'' दाशरिथ ने कहा— ''रिथियों में श्रेष्ठरिथी योखा मेघनाद है। देखी नहीं ऐसी श्रस्तशिचा कहीं विश्व में! देखा भृगुमान गिरि-तुल्य है समर में धीर भृगुराम को; परन्तु शुभ च्या में धारता तुम्हारा श्रातृपुत्र धनुर्वाण है! बतलाश्रो, रच्च:कुल-रत्न! श्रव वया करूँ? श्राके मिली सिंह से हैं सिंहिनी श्रर्पय में; रक्खेगा बताश्रो, कौन इस मृग-यूथ को? देखो तुम, चारों श्रोर घोर शोर करके भीषण गरलयुक्त सिन्धु लहराता है! भव ज्यों बचाया नीलकगठ उमाकान्त ने -रक्खो निज रिचत त्यों मित्र, इस दल को। ष्प्रयज तुम्हारा कालसर्प-सा है तेज में , इन्द्रजित योद्धा विष-दन्त-सा है उसका , तोड़ना ही होगा उसे; घ्रन्यथा मैं व्यर्थ ही सागर को बाँधकर घ्राया हेम लंका में।"

मस्तक भुकाके तब भ्रातृ-पद-पद्मों में ,
निर्भय सौमित्रि श्रूर लद्मग्ण ने यों कहा—
"क्या डर है राज्ञस का देव, हम लोगों को ?
श्राप देवनायक सहायक हैं जिनके
इस भवमगडल में कौन भय हैं उन्हें ?
निश्चय मरेगा कल मेघनाद मुफ्तसे ।
जीतता है पाप कहाँ ? लंकापित पापी है ;
पाप से उसीके शक्तिहीन होगा रग्ण में
राविणा; पिता के पाप से है पुत्र मरता ।
लंका का सरोज-सूर्य डूव कल जायगा ,
कह गये देवरथी चित्ररथ हैं यही ।
फिर किस हेतु प्रभो, व्यर्थ यह भावना ?"

बोला यों विभीषण् — ''यथार्थ कहा तुमने वीर वर, निस्तन्देह धर्म्म जहाँ, जय है। लंकापति डूबता है हाय! निज पापों से! मारोगे श्रवश्य तुम इन्द्रजित योद्धा को। फिर भी सतर्क भाव रखना उचित है। दानवी प्रमीला महावीर्थ्यशीला बाला है; त्यों नृमुग्रडमालिनी —सी है नृमुग्रडमालिनी युद्धप्रिया! कालसिंही हो जिस श्रर्ण्य में उसके समीप वासियों को सावधान ही रहना उचित है। न जानें कब, किस पै, ्टूट पड़े त्र्याके वह हिंसामयी भीषणा ! रात जो न घात लगी मारेगी प्रभात ही ।''

बोले प्रभु—''मित्र ले के लह्मण् को साथ में देखो सब नाके कि है कौन कहाँ जागता ? क्लान्त सब हो रहे हैं वीरबाहु-रण् से । देखो सब श्रोर; कहाँ सुहृद सुकगठ है , श्रंगद क्या करता है; नील बली है कहाँ ; जागूँगा स्वयं मैं इस पश्चिम के द्वार पे ।'' कहके 'जो श्राज्ञा' शूर लह्मण् को साथ ले वीर चला, मानों इन्द्र श्रिमिम् के साथ में श्रथना सुधाकर के साथ मानों सिवता !

पहुँची सु-लंका के सुवर्ण-द्वार पै सती , सुन्दरी, प्रमीला । श्रृंगनाद वहाँ हो उटा श्रौर बजी भीम मेरी, रत्तोगण गरजा , प्रलय-पयोद-वृन्द किंवा करि-यूथ-सा ! प्रत्नेहनपाणि विरूपात्त वीर रोष से , तालजंघा-तालसम सुगुरु गदा लिये भीषण प्रमत्त, सब गरज उटे वहाँ । गरजे गजेन्द्र, हय हींसे एक साथ ही ; घूमे रथ-चक्र घोर घर्घर निनाद से ; भाले श्रादि श्रायुध उद्याले शूर वीरों ने ; बाण उड़े शाणित छिपा के निशानाथ को । पूर्ण हुश्रा श्रियमय व्योम कोलाहल से , जैसे भूमिकम्प में, निशा में, वज्रनाद से श्रियम् उटी स्वर्णलंका, सातंका, स-शंका-सी । काँप उटी स्वर्णलंका, सातंका, स-शंका-सी ।

चगडी-सी नृमुगडमालिनी ने कहा चिल्ला के— ''मारते हो श्रस्न किसे भीरो, श्रन्थकार में ? रक्तःप्रतिपत्ती नहीं. रक्तःकुलबधुएँ हम हैं, निहारो चन्नु खोल कर श्रपने ।''

खड़ खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने बेंड़ा खिसकाया, खुला द्वार वज्रनाद से ; सुन्दरी प्रविष्ट हुई जय जयकार से ;

श्रिप्त-शिखा देख कर रंग से पतंग ज्यों दौड़ते हैं, चारों श्रोर दौड़कर श्राये त्यों पौरजन; कुलबधुश्रों ने शुभध्विन की , फूल बरसाये तथा वाद्यध्विन करके । चन्दना की विन्दयां ने, प्रेमानन्द-भाव से ; श्रिप्त की तरंगें वन में ज्यों, चली वामाएँ वाद्यकरी-विद्याधिरयों ने मञ्जु मुरली , वीगा। श्रीर मुरज बजाये हृद्यनाद से ; हींस हय-घृन्द चला श्रास्कन्दित गित से ; मन मन खड्ग हुए कान्तिमान कोषों में । चौंक कर जाग उठे बच्चे मातृकोड़ों में ! खोल के गवाच्च रच्चोबधुश्यों ने देख के , वीरता बखानी हुई पूर्वक प्रमीला की ।

प्रेमानन्द पूर्णा, प्रिय-मन्दिर में, सुन्दरी दैत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में ; खोया हुन्या रत्न पाके मानों बची फिणानी । शत्रुनाशी इन्द्रजित कौतुक से बोला यों— ''जान पड़ता है, रक्तबीज-त्रध करके चन्द्रमुखि, भ्रपने कैलासधाम श्राई हो !

श्राज्ञा यदि पाऊँ, पडू, चरणों में चिएडके ? सर्वदा तुम्हारा दास हूँ मैं।' हँस ललना बोली—''नाथ, दामी इन पैरों के प्रसाद से , विश्वज्ञियनी है किन्तु जीत नहीं सकती मन्मथ को; करती उपेचा हूँ शरामि की , डरती दुरूह विरहामि से हूँ सर्वदा । श्राई हूँ इसीसे, जिमे चित्त नित्य चाहता है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरंगिणी।''

यों कह प्रविष्ट हुई मन्दिर में सुन्दरी , वीर-वेष त्याग निज वेष रखने लगी। पहना दुकूल दिव्य, श्रव्चल था जिसका रलों से जटित श्रौर कस ली सु-कञ्चुकी पौवरस्तनी ने; चीया कटि में सु-मेखला पहनी नितम्बिनी ने; उर पर होतों के श्रीर मोतियों के चन्द्रहार हिलने लगे ; तारा रूप रत्न लगे माँग में चमकने श्रीर श्रलकों में; स्वर्ण-कुएडल सु-कर्णों में ; नाना विध भूषणों से सज्जित हुई सती। रच्चोमिणा मेघनाद डूबा मोद-जल में , स्त्रग्रासिनासीन हुए दीप्ति मान दम्पती । गाने लगे गायक त्यों नाच उठीं नटियाँ, विद्याधर-विद्याधरी जैसे सुरपुर में । गाने लगे पींजड़ों में पत्ती. दुःख भूल के , उच्छ्वसित उत्स हुए कल कल नाद से , पाकर सुधांशु-श्रंशु-स्पर्श जल-राशि ज्यों ; सरस वसन्त वायु बहने लगा वहाँ

सुस्वन से; जैसे ऋतुराज वनराजि से केलि करता हो मधुकाल में, श्रकेले में 1 रामानुज शूर यहाँ संग विभीषण् के , उत्तर के द्वार पर त्र्याये, जहाँ धीर धी सजग सुकगठ वीर ले के सैन्यदल था ; विन्ध्यगिरि-श्रुंग-सा जो निश्चल था रण में । पूर्व वाले द्वार पर भीमाकृति नील था ; व्यर्थ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसको । दित्तगा के द्वार पर श्रंगद कुमार था--घूमता, ज्यों भूखा सिंह भोजन की खोज में ! किं वा शुलपाणि नन्दी शम्भुगिरि-श्रृंग पै। सौ सौ श्रमिराशियाँ थीं चारों श्रोर जलती धूमशुन्य; बीच में थी लंका यथा नम में तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शोभा हो। था यों वीर-च्यूह चारों द्वारों पर जागता-शस्य पुष्ट होने पर मेघों के प्रसाद से . मञ्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेंड़ों पर खेत की जागते हैं ऋषक, खदेड़ मृग-यूथ को , भीम महिषों को, तृणाजीवी जीव-गण को I जागता था रचोरिपु वीर-वृन्द लंका के चारों त्रोर । लौट त्राये दोनों जन तुष्ट हो , धीर-बीर दाशरिथ थे जहाँ शिविश में ।

हँस विजया से श्री भवानी भव-धाम में बोर्ली—''देख चन्द्रमुखि, लंका घोर तो, घहा ! घुसती पुरी में हैं प्रमीला वीर-वेष से , संगिनी-समूह संग-रंग से वरांगना ! उटती है कैसी स्वर्ण-कञ्चुकच्छ्टा-घटा
श्रम्बर में; विस्मित-से देख. सब हैं खड़े
धीर राम, लद्मगण, विभीषणादि वीर वे ।
ऐसा रूप किसका है सिख, भवलोक में ?
दैत्य मारने को इसी वेष से सजी थी मैं ,
सतयुग में; हे सिख, सुन उस नाद को ,
खींचती है बामा दर्पयुक्त, हुहुंकार से ,
करके टंकोर घोर प्रत्यञ्चा धनुप की ।
भीम दल-बादल है चारों श्रोर काँपता ;
माँग वाले जूड़े पर नाचती सु-चूड़ा है ,
श्रश्व-गित-संग ऊँची श्रीर नीची होती है
गौरांगी, श्रहा ! ज्यों मञ्जु जल की हिलोरों से
मानस सरोवर में सोने की सरोजिनी !"

विजया सखी ने कहा — ''कात्यायिन, सत्य हैं , ऐसा रूप किसका है देवि, भवलोक में ! वीर्य्यवती दानवी प्रमीला, जानती हूँ मैं . दासी है तुम्हारी, किन्तु सोच देखो मन में , कैसे तुम रक्खोगी भवानी, वाक्य द्यपने ! एकाकी जगज्जयी हैं इन्द्रजित तेजस्वी , प्रबला प्रमीला द्यव द्या मिली है उससे , वायु-सखी द्याय-शिखा द्या मिली है वायु से ! क्यों कर करोगी शिवे ! रक्षा द्यव राम की ? लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ?''

चर्या भर सोच कर बोली तब शंकरी—
''मेरे श्रंश से हैं जन्म सुन्दरी प्रमीला का ;
विजये, हरूँगी मैं सवेरे तेज उसका।

रहती है उज्बल जो मिण रिव-कान्ति से ,
श्रामा हीन होती है दिवा के श्रवसान में ,
वैसे ही करूँगी कल तेजोहीन वामा को ।
मारेंगे श्रवश्य वीर लद्दमण समर में
इन्द्रजित योद्धा को । प्रमीला पित-संग में
श्रावेगी विजये, इस धाम में; महेश की
सेवा में रहेगा मेघनाद भक्तिभाव से ;
तुष्ट मैं करूँगी सखी करके प्रमीला को ।''
यों कह प्रविष्ट हुई मन्दिर में मंगला ,
श्राई मन्द मन्द निद्रा देवी शिवधाम में ।
शम्भु-शैल-वासियों ने शय्या पर फूलों की
सुख से विराम लिया श्रीर भव-भाल की
चारु चन्द्रिका ने रजोदीप्ति वहाँ फैलाई।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये समागमा-नाम तृतीयः सर्गः

## चतुर्थ सर्ग

होता हूँ तुम्हारे पद-पद्मों में प्रण्त मैं ,---विश्रृत वाल्मीकि मुने, कविकुल के गुरो , श्रादिकवे, भारत के चूड़ामिण तुम हो। दास ध्रनुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के साथ रंक दूर, तीर्थ-दर्शनार्थ जाता है ! ध्यान रख सर्वदा तुम्हारे पद-चिन्हों का , पहुँचे हैं यात्री यशोमन्दिर में कितने ; करके दमन विश्व-दमन शमन का श्रमर हुए हैं ! भर्तृहरि, भवभूति ज्यों ! भारत-विदित भारती के वरपुत्र जो कालिदास— सुमधुरभाषी, सुधा-स्रोत्त-से ; मोहक मुरारि, श्री मुरारि-वैग्रावादी ज्यों ; कीर्तिवास, कृत्तिवास, श्राभूषणा वंग के ! कविता के रस के सरीवर में हे पिता, मिल कर राजहंस-कल से करूँगा मैं केलि कैसे, जो न तुम मुफ्तको सिखात्रोगे ? गुँथूंगा नवीन माला, चुन कर यत्न से कुसुम तुम्हारे मञ्जु काव्योद्यान-कुञ्ज से ; बहुविध भूषगाों से भाषा को सजाने की इच्छा रखता हूँ; किन्तु पाऊँगा भला कहाँ

( दीन हूँ मैं ) रत्नराजि, दोगो नहीं तुम जो रत्नाकर ? देव, दया-हष्टि करो दीन पै। मग्न है सुवर्णलंका श्रानन्दाम्ब्रनिधि में . हेम-दीप-मालिनी ज्यों रत्नहारा महिषी ! घर घर बाजे बजते हैं बहु भाँति के ; नर्तिकयाँ नाचती हैं. गायिकाएँ गाती हैं ; नायकों के संग नायिकाएँ प्रेम रंग से कीडा करती हैं, मञ्जु होठों पर हास्य की लास्यलोला खिलती है खिल खिल गढ से ! कोई रति में हैं रत, कोई सुरापान में। भूलती हैं द्वार द्वार फूल-फल-मालाएँ , श्रालयों के ऋ।गे उच उड़ती ध्वजाएँ हैं ; दीप्तिमयी दीपवर्तिकाएँ हैं गवाचों में ; दीर्घ जनस्रोत की तरंगे राज-पथ में दोनों त्रोर त्राती त्रौर जाती हैं उमंग से ; मानों महा उत्सव में मत्त पुरवासी हैं। राशि राशि पुष्प-वृष्टि चारों त्रोर होती है ; श्रामोदित लंका श्राज जागती है रात में। घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसको कोई नहीं पृछता विराम वर के लिए ! ''शूर-कुल-केतु वीर इन्द्रजित राम को मारेगा सबेरे, घाँर लद्दमण को मारेगा ; साथ ही, श्रृगाल-तुल्य, सारे शत्रु-दल को सिन्धु-पार, सिंहनाद कर के, खदेड़ेगा ; बाँध कर लावेगा विभीषया को; चन्द्र को ोड राहु भागेगा, जुड़ेंगी फिर जग की

श्राँखें श्रवलोक सो सुधांशु-धन श्रपना ;'' मायाविनी श्राशा यही गीत श्राज लंका में , घर घर, घाट घाट, बाट बाट गाती है ; मग्न फिर राज्ञस क्यों मोद-जल में न हों ?

एकाकिनी शोकार्ता, श्राशोकारएयवासिनी . रोती राम-कामना श्रंधेरी कुटिया में हैं नीरव ! सती को दृष्ट चेरी-दल छोड के . घूमता है दूर, मत्त उत्सव की क्रीड़ा में ; प्रागाहीना हरिगा को रख के ज्यों सिंहिनी घुमती श्ररएय में है चिन्ता छोड मौज से ! मिलनमुखी हैं हाय ! देवी, यथा खान के घ्यन्धकार-गर्भ में ( प्रवेश नहीं पाती है सौरकर-राशि जहाँ ) सूर्य्यकान्त मिण हो ! किं वा रमा विम्बाधरा श्रम्बु राशि-तल में ! करता समीर दूर साँय साँय शब्द है रह रह, दीर्घश्वाश लेता है विलापी ज्यों ! मर्मरनिनाद कर पत्र मानों शोक से हिलते हैं ! डालों पर पत्ती चुप बैठे हैं ! राशि राशि पुष्प पड़े पादपों के नीचे हैं . मानों मनस्ताप-तप्त हो के तरु-राजि ने भूषणा उतार कर फेंक दिये अपने ! रो के दूर उच्च वीचि-रव से प्रवाहिनी मानों यह दुःख-कथा कहने समुद्र से जा रही है। पाती उस घोर वन में नहीं चन्द्रमा की किरगों प्रवेश-पथ । क्या कभी समल सलिल में भी खिलता कमल है ?

फिर भी श्रपूर्व उस रूप के प्रकाश से उज्वल हैं वह वन, जैसे व्योम विधु से !

बैठी हैं श्रकेली सती. मानों तमोधाम में दीप्तिमती श्रामा श्राप ! ऐसे ही समय में श्राई वहाँ सरमा सहानुभूति रूपिणी । बैठी वह रोकर सती के पद-प्रान्त में— रक्तःकुल-राजलक्मी रक्तोबभुरूप में !

नेत्र-जल पोंछ चारुनेत्रा कुछ देर में ,
बोली मधु-स्वर से कि—''देवि, दुष्ट चेरियाँ
छोड़ तुम्हें, श्वाज रात. घूमती हैं पुर में ;—
श्वीर सब मत्त हो महोत्सव में लीन हैं ।
सुन के यही मैं पद पूजने को श्वाई हूँ ।
सेंदुर की डिब्बी साथ लाई हूँ, निदेश जो
पाऊँ तो लगाऊँ एक बिन्दी मध्य माल पै।
श्वचय सुहाग है तुम्हारा, यह वेष वया
मोहता तुम्हें है ? हाय ! लंकापित करूर है !
कौन तोड़ता है पद्म-पर्गा ? वै.से. क्या कहूँ ,
दुष्ट ने हरे हैं श्वलंकार इन श्रंगों के ?''

डिब्बी खोल राचसबधू ने. श्रित यत्न से , सेंदुर की बिन्दी भव्य भाल पर दी श्रहा ! ज्यों गोधूलि-भाल पर भाती एक तारा है ! बोली पद-धूलि ले के सरमा सु-भाषिणी— ''चाहती चमा हूँ, लिदम ! मुफ्को चमा करो , मैंने देव-वाि इत शरीर यह छू लिया ! किन्तु चिरदासी इन चरणों की, दासी है ।" देवी के पदों में फिर बैठ गई युवती ;

सोने की सु-दीवट ज्यों तुलसी के मूल में जलती हो, करके समुज्वल दिशार्थों को ! बोली तब मैथिली यों मञ्जु-मृदु-स्वर से ;—

''कोसती हो व्यर्थ तुम लंकापित को सती , श्राभूषण श्राप ही उतार फेंके मैंने हैं , जब था वनाश्रम में पापी ने हरा मुफे । चिन्ह-हेतु मैंने सब मार्ग में वे फेंके थे । सेतु वन वे ही, श्राज धीर रघुवीर को लाये इस लंकापुर में हैं । मला विश्व में मुक्ता, मिण, रतन. कौन ऐसा है कि जिसको त्याग नहीं सकती मैं उस धन के लिए ?''

बोली सरमा कि—''देवि, सुन चुकी दासी हैं, श्री मुख तुम्हारे से. तुम्हारे स्वयंवर का हाल; भला राघवेन्द्र श्राये क्यों श्ररण्य में? कृपया बताश्रो, वै.से रच्चोराज ने तुम्हें हरणा किया हैं? यही भिच्चा माँगती हूँ मैं, बरसाके श्रमृत, मिटाश्रो तृश दासी की। दूर दुष्ट चेरियाँ हैं; ऐसे श्रवसर में देवि, कहो सारी कथा, चाहती हूँ सुनना। वै.से इस चोर ने छला है श्रार्थ राम को? लद्मणा को? घुस किस माया के प्रभाव में राघव के घर में. चुराया यह रत्न हैं?''

गोमुखी के मुख से पुनीत वारिधारा ज्यों बहती है, सुस्वन से. बोली प्रियमापिग्गी सीता सती—''जानकी की तुम हो हितैपिग्गी सरमा ! तुम्हें जो सखि, सुनने की इन्छा है

तो मैं कहती हूँ, सुनो पूर्व-कथा, ध्यान से । गोदावरी-तीर पर थे हम सुलोचने ! ऊँचे किसी वृत्त पर, नीड़ बना कर ज्यों , रहते हैं पारावत-पारावती प्रेम से । सुर-वन-तुल्य घन पञ्चवटी-वन था ! लदमण सुं-लच्चण थे सेवा सदा करते। दराडक भागडार सखि, जिसका हो उसको किसका श्रभाव कहो ? देवर सदैव ही कन्द-मूल घौर फल-फूल घादि लाते थे ; प्रभु मृगया भी कर लेते थे कभी कभी ; किन्तु जीव-वध से वे सन्तत विरत हैं ; करुणानिधान विभु धिश्व में विदित हैं। पूर्व-सुख भूली मैं। विदेह-राज-निदनी ष्यौर रघु-वंश-बधू मैं हूँ, किन्तु सरमा ! परम प्रसन्न हुई मैं उस घ्राराय में ! फूलते कुटी के सब श्रोर नित्य नित्य थे कितने प्रसून. कहूँ कैसे ? वनचारी थे लाते मधु नित्य ! मुभे प्रातःकाल कोकिला कूज के जगाती वहाँ ! कौन रानी हे सखी , ऐसे मनोहारी सूत-मागधों के गीतों से श्राँखें लोलती है, कहो ? द्वार श्रा कुटीर के , नाचती शिखी के साथ शिखिनी थी सुखिनी । नर्तिकयाँ-नर्तक हैं ऐसे कौन जग में ? श्रभ्यागत श्राते नित्य करभी-करभ थे , शावक कुरंगों के, विहंग बह रंगों के ; कोई शुभ्र, कोई श्याम, कोई स्वर्णवर्ण के,

कोई चित्रवर्गा, मेघवाहन के चःप-से ! जीव थे घ्रहिस्र सब । घ्रादर से सबकी सेवा करती थी मैं, सयल उन्हें पाल के ; पालती प्रवाहिगी है जैसे मरुभूमि में तृष्णाकुल प्राणायों को, मेघ के प्रसाद से घ्राप जलशालिनी हो । घ्रारसी थी सरसी मेरी वहाँ ! रल-तुल्य, कुवलय तोड़ के केशों में पहनती थी, सजती थी फूलों से ; प्रभु हँसते थे, वनदेवी मुभे कह के कौतुक से ! हाय ! सखि, क्या मैं प्राणानाथ को पा सकूँगी फिर भी ? ये दम्ध घ्राँखें फिर भी , तुच्छ इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी उन चरणों को, उन घ्राशा-सर-कञ्जों को घ्रौर उन नयनों के रत्नों को ? विधातः, हा ! दासी किस पाप से हैं तेरे यहाँ पापिनी ?''

रोई सती नीरव यों कह के विषाद से ।
रोई सरमा भी साथ, भींग नेत्र-नीर से ।
श्रश्रु पोंछ बोली कुछ देर में विनीता यों—
''पूर्व-कथा सोच के व्यथा हो यदि चित्त में
तो हे देवि, जाने दो; कहूँ मैं हाय ! श्रीर क्या ?
लाभ क्या है याद करने से उन बातों की ?
देख के तुम्हारी इन श्राँखों में श्राँसू ये ,
इच्छा मरने की मुक्ते श्राज यहाँ होती है ।''

उत्तर में बोली यों प्रियंवदा ( मधुस्वरा कादम्बा-समान ) "हाय ! यह हतभागिनी रोवेगी न सुभगे, तो ख्रौर कौन रोवेगी इस जगती में ? सुनो, पूर्व-कथा मैं कहूँ। वर्षात्रमृतु में हे सखी, प्लावन की पीड़ा से कातर प्रवाह, दोनों श्रोर, निज तीरों के ऊपर से नीर बहा देता है सदैव ज्यों; दुःखी मन दुःख निज कहता है श्रौरों से। कहती इसीलिए हूँ दुःख-कथा मैं, सुनो। कौन इस शत्रु-गृह में है श्रौर सीता का?

गोदावरी-तीर पर, पञ्चवटी-वन में , हम सुख से थे। हाय! सखि, उस वन की कैसे घन-शोभा कहूँ ? सर्वदा मैं स्वप्न में सुनती थी वीगा, वन-देवियों के हाथों से ; देखती थी सौर-कर-राशि-रूप में सदा क्रीडा कञ्ज-कानन में देवबाला-दल की ; साध्वी ऋषि-बधुएँ थीं दासी के उटज में श्चाती कभी, चन्द्र-किएग्रें-सी तभोधाम में ! श्रजिन बिछा के श्रहा ! चित्रित, विचित्र-सा . दीर्घ तरुत्रों के तले, बैठती थी मैं कभी ; क्या क्या कहती थी सखी मान कर छाया को ! नाचती थी मृगियों के साथ कभी वन में ; कोकिलों का गान सुन गीत कभी गाती थी ; व्याह रचती थी वृत्त-संग नववल्ली का ; चूमती थी मंजरित होते जब दम्पती ; नातिन थी मेरी सखि, एक एक मंजरी ! गूँजते थे भौरे वहाँ, वे नतजमाई थे ! सरिता-किनारे, प्रभु-संग, कभी सुख से त्रुमती थी; देखती थी चंचल सलिल में

मानों नया व्योम, नया सोम, नये तारे मैं ! चढ़ के कभी मैं शैल-श्रुंग पर, स्वामी के चरगों में बैठती थी. मानों लता श्राम्न के मूल में हो; कितने समादर से मुफको वाक्यामृत-वृष्टि कर तुष्ट करते थे वे , किससे कहूँ सो ? श्रीर कैसे कहूँ हाय ! मैं ? कैलासाद्रिवासी व्योमकेश—सुनती हूँ मैं— शक्ति-संग बैठ कर श्रेष्ठ स्वर्णासन पै. ष्यागम, पुराणा, वेद पंचतन्त्र की कथा . पंच वदनों से कहा करते हैं रूपसी ! कितनी कथाएँ सुनती थी उसी माँति मैं! जान पडता है, इस निर्जन घ्राराय में सुनती हूँ मीठी वह वाणी इस चाण भी ! दासी के लिए क्या क्रूग देव, हुआ पूरा है श्रव वह गीत ?" हुई मौन दीर्घलोचना , शोक-वश । बोली तब सरमा मनोरमा-''राघव-रमिण, बातें सुनके तुम्हारी ये होती राज-भोग से घृणा है ! चाहता है जी , राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही ऋरएय में ! किन्तु सोचने से भय होता है हृदय में। रवि की किरण देवि, तिमिरावृत वन में होती है प्रविष्ट जब तब निज गुगा से करती प्रकाशित उसे हैं; किन्तु यामिनी जाती जिस देश में है, श्रयने प्रवेश से मिलन बनाती है उसे ही मधुराशये ! पावन पदार्पमा तुम्हारा विश्वमोहनी .

होगा जहाँ, क्यों न वहाँ सौख्य सब पावेंगे ? विश्वानन्ददायिनी हो देवि ! तुम, तुमको रत्तोराज कैसे हर लाया ? कहो मुमसे । वीगाध्विन दासी ने सुनी है और है सुनी कोकिला की कूक, नवपल्लवों के बीच से सरस वसन्त में; परन्तु इस लोक में ऐसी मधु-वाग्गी नहीं और सुनी कल्याग्गी ! देखो, नील नम में निहार, वह चन्द्र, जो मिलन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हो, मुदित सुधांशु तब वाक्यामृत पीता है ! नीरव हैं कोकिलादि पन्नी सब वृन्तों के साध्व, सुनने को ही तुम्हारी कथा तुमसे । प्रार्थना है, पूरी करो साध तुम सबकी ।"

बोली राघवेन्द्रिया— 'श्राली, इस माँति से , सुख से बिताया कुछ काल उसी वन में । ननद तुम्हारी उस शूर्पण्खा दुष्टा ने श्रन्त में मनाया महा गोलमाल ! लज्जा से मरती हूँ सरमा सहेली, याद श्राते ही बातें उसकी वे ! धिक नारि-कुल-कालिमे ! नाहा उस बाधिन ने राघव को वरना मार सुफे ! तब श्रित कोप करके सखी , केसरी-समान वीर लदमण् ने उसको तत्त्वण् खदेड़ा दूर । रचोदल श्रागया , तुमुल समर हुश्रा वन में । में भय से श्रपनी कुटी में घुसी । नापों की टँकोर से रोई कितना मैं, कहूँ कैसे ? नेत्र मूँद के ,

हाथ जोड़ देवों को मनाने लगी, स्वामी की रज्ञा करने के लिए । गूँज उटा नभ में श्रार्तनाद, सिंहनाद ! मैं श्रचेत हो गिरी ।

कब लों पड़ी रही मैं यों ही, नहीं जानती, राघव ने दासी को जगाया निज स्पर्श से ।
मञ्जु मृदु स्वर से (ज्यों वायु पुष्प-वन में बोलता वसन्त में हैं) बोले प्राग्यकान्त यों—
'उठ श्रयि प्राग्येश्वरि. रघुकुल-सम्पदे!
तेरे योग्य हैं क्या यही शय्या हाय! हेमांगी ?'
वह ध्वनि क्या फिर सुनूँगी सिख, मैं कभी ?''
सहसा श्रचेत हो के जब लों गिरे सती, व्यय सरमा ने शीव्र पकड़ लिया उसे!

जैसे घोर वन में निषाद सुन पंछी का शाखा से सुरम्य गान. लच्य वर उसको , बागा मारता है श्रौर छटपट करके गिरती है नीचे खगी विषम प्रहार से . वैसे गिरी सरमा की गोदी में पतित्रता !

पाई कुछ देर में सुलोचनी नं चेतना।
रो के सरमा ने कहा—''मैथिल, ज्ञमा करो
मेरा दोष, व्यर्थ यह क्लेश दिया तुमको
मैंने, हाय! मैं हूँ ज्ञानहीना।'' राम-रामा ने
उत्तर दिया यों मृदु स्वर से उसे—''सखी,
दोष क्या तुम्हारा? सुनो पूर्वकथा, ध्यान से।
जाकर मारीच ने छला था किस छल से
( जैसे मरुपूमि में मरीचिका है छलती)
तुमने सुना है सब शूर्पणखा-मुख से।

लोभ-मग्न हो के पित्व, मैंने हा ! कुलग्न में माँगा था कुरंग ! धनुर्वाण लिये उसके पीछे प्राण्यनाथ गये, मेरे त्राण के लिए छोड़ कर देवर को । माया-मृग वन में करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा ! दौंड़े प्राण्यनाथ पीछे वारणारि-गति से ,— नेत्रों का प्रकाश हाय ! खो बैठी ध्रमागी मैं !

दूर धार्तनाद यों सुनाई दिया सहसा—
'हाय ! भाई लदमण्, कहाँ हो तुम, मैं मरा !'
सुन के सौमित्रि शूर चौंके, घ्राप चौंकी मैं
घ्रीर बोली हाथ धर उनका, विनय से ,—
जाघ्रो, इस कानन में वीर, वायु-गित से ;
देखो तुम्हें कौन है बुलाता ? हाय ! सुन के
शब्द यह रो उठे हैं प्राण्, जाद्रो शीघ्र ही ,
जान पड़ता है, तुम्हें राघव बुलाते हैं ।

बोले तब देवर कि— ''मानूँ देवि, श्राज्ञा मैं क्योंकर तुम्हारी यह ? निर्जन श्ररणय में एकािकनी क्योंकर रहोगी तुम ? मायावी राक्तस न जानें यहाँ घूमते हैं कितने ? क्या डर तुम्हें हैं ? रघुवंश-श्रवतस का कर सकता है बाल बाँका कौन विश्व में , जो हैं भृगुराम के भी गुरु बल-वीर्थ्य में ? फिर भी सुनाई दिया श्रार्तनाद—'मैं मरा , हाय ! भाई लक्ष्मण, कहाँ हो ? कहाँ सीते, तू इस विपदा में !' सिल, धैर्य्य सब छोड़ के लक्ष्मण का हाथ छोड़, कु-क्या में बोली मैं—

'श्रति ही दयावती सुमित्रा सास मेरी हैं ; कौन कहता है कर, गर्भ में उन्होंने है रक्ला तुमे ? तेरा हिया पत्थर का है बना ! जान पड़ता है, जन्म दे के घोर वन में बाघिन ने पाला तुभे दुर्मति रे ! भीरु रे ! वीर-कुल-रलानि रे ! स्वयं मैं श्रभी जाऊँगी . देखूँगी कि कौन, करुणा से, दूर वन में मुमको पुकारता है ?' तत्त्वण ही कोध से रक्तनेत्र वीर-मिण लेकर धनुष को , पीठ पर तूरा बाँघ, मेरी च्रोर देख के बोले-- 'तुम्हें माता-सम मानता हूँ मैथिली । सहता इसीसे यह व्यर्थ भर्त्सना हूँ मैं। जाता हूँ भ्रभी मैं, तुम सावधान रहना ; कौन जानें, क्या हो ख्राज, दोष नहीं मेरा, मैं छोड़ता हूँ तुमको तुम्हारे ही निदेश से ।' कह के यों वीर घोर वन में चले गये।

प्रिय सिख, कितना मैं सोच करने लगी
बैठ के अकेले में. कहूँ क्या मला तुमसे ?
जाने लगा समय, निनाद कर हर्ष से
खग, मृग आदि जीव आये, सदाव्रत जो
पाते थे फलों का वहाँ प्रतिदिन मुक्तसे ।
विस्मय समेत देखा, बीच में थाँ उनके
योगी एक अभि-सा, रमाये जो विभृति था।
हाथ में कमएडलु था, सिर पै जटाएँ थीं।
हाय ! सिख, जानती जो मैं कि पुष्पराशि में
पन्नग छिपा है और जल में गरल है,

तो क्या पड़ पृथ्वी पर करती प्रणाम मैं ? बोला तब मायावी-- 'विदेहसुते ! भिन्ना दो , ( अन्नदा तुम्हीं हो यहाँ ) अतिथि नुधार्त है।' घूँघट निकाल कर, हाथ जोड़, बोली मैं-'बैठ श्रजिनासन पे देव, तरु के तले करिए विश्रामः श्रमी राघवेन्द्र श्राते हैं भ्राता के समेत । तब दुष्टमित बोला यों-( समभ सकी न कोप कृत्रिम मैं उसका ) 'श्रतिथि ज़ुधार्त हूँ मैं, कहता हूँ भिन्ना दे , नाहीं कर श्रन्यथा कि जाऊँ श्रीर ठीर मैं। वैदेही, विरत है क्या सेवा से श्रतिथि की ष्याज ? करती है क्या कलंकित तू रघु का वंश, रघुवंश-बधू, बोल, ब्रह्मशाप की करती श्रवज़ा श्राज तू है किस गर्व से ? भिचा दे, नहीं तो शाप देकर मैं जाता हूँ ! होंगे राम राचस दुरन्त मेरे शाप से ।' लजा छोड़ हाय ! सिख, भिन्ना-द्रव्य ले के मैं निकली सभीत, विना सोचे दृढ़ जाल में रक्ला पैर मैंने; तभी हा ! तुम्हारे जेठ ने , करके कठोर हास्य पकड़ लिया मुभे !

इन्दुमुखि, एक वार राघव के साथ मैं घूमती थी कानन मैं; दूर एक हरिग्णी चरती थी गुल्म के समीप सुना सहसा घोर नाद; देखा भयगुक्त हृष्टि डाल के , वज्राकृति एक बाघ टूट पड़ा उस पें! 'रचा करो नाथ!' कह पैरों गिरी प्रभु के। चिण में शरानल से भस्म किया बाघ को धीर रघुवीर ने । उठा के धित यत्न से मैंने वन-शोभा को बचाया । राचसेन्द्र ने धाली, उसी व्याघ्र-सम घर लिया मुक्तको ! धाया नहीं किन्तु कोई स्वजिन, बचाने को इस हतभागी हरिणी को उस काल में । भर दिया मैंने वन हाहाकार-रव से । कन्दनिनाद सुना; माता वनदेशियाँ— जान पड़ा—रोई व्यय, दुःख देख दासी का ! किन्तु वह कन्दन था व्यर्थ; वहिन्-तेज से लोहा गलता है, वारिधारा गला सकती है क्या उसे ? अश्रुविन्दु किटन हिया कभी मानता है ? हाय !

जटाजृट दूर हो गया , साथ ही कमगडलु भी; राजरथी-रूप में डाल लिया दुष्ट ने सुवर्गा-रथ में मुफे ! वया क्या कहा ऋर ने न जानें, कभी रोष से गरज गरज, कभी सु-मधुर स्वर से ; याद कर श्राज भी मैं मरती हूँ लजा से ।

दौड़ाया रथी ने रथ । भेकी कालसर्प के मुख में पड़ी हुई ज्यों रोने नृथा रोई मैं। स्वर्ण-रथ-चकों ने स्व घर्घर निनाद से पूर्ण किया वन को, डुबा के हतभागी का धार्तनाद ! जब कि प्रभंजन के नेग से चड़मड़ हो के पेड़ हिलते हैं वन में, सुन सकता है कौन कूजन कपोती का?

हो के निरुपाय तब मैंने शीघ खोल के कंकरण, वलय, हार, माँग, माला कराउ की , कुराडल, मंजीर, वांची घादि सब गहने फेंक दिये मार्ग में; इसीसे दग्ध देह को रच्चोबधूं, घ्राभूषणाहीन तुम पाती हो । भूषणों के घ्रर्थ व्यर्थ रावणा की निन्दा है ।"

मीन हुई चन्द्रमुखी। बोली तब सरमा— ''श्रब भी तृषातुरा है दासी यह, मैथिली! दो इसे सुधा का दान। सफल हुए श्रहा! कर्णों के कुहर श्राज मेरे!'' मृदु स्वर से इन्दुमुखी उससे यों फिर कहने लगी—

''इच्छा सुनने की यदि है तो सुनो, ललने ! दूसरा सुनेगा कौन दुःख-कथा सीता की ? हर्ष से फँसा के ज्याध जाल में ज्यों पंछी को ,

हथ स ५.सा क व्याध जाल म ज्या पछा का जाता घर को है त्यों चलाया रथ दुष्ट ने श्रीर वह पंछी यथा तोड़ने को जाल को छटपट करता है. रोई सिख, व्यर्थ मैं।

व्योम, सुनो, शब्दवह तुम कहलाते हो . (कहने लगी मैं, मन मन में ) इस दासी की दुर्दशा सुनाश्रो वहाँ शीघ्र घोर नाद से , रघुकुल-चूड़ामिण प्राणाधार हों जहाँ , श्रीर जहाँ देवर हों मेरे विश्वविजयी लद्मणा । हे वायु, तुम गन्धवह हो; तुम्हें दूत मानती हूँ निज, जाश्रो जहाँ प्रभु हों सत्वर; रे मेघ, तुम व्यक्त भीमनादी हो ; श्रीघ्र ही पुकारो धीर गर्जन से स्वामी को ! ए हो मधु-लोभी ष्मिल, छोड़ कर फूलों को , गूँजो, जहाँ राघवेन्द्र घूमते हों कुंज में , जानकी का हाल कहो; गाष्मो मधु-मित्र हे पिक, तुम पंचम में शोक-गीत सीता का ! शीघ्र ही सुनेंगे प्रभु तुम जो सुनाष्मोगे । रोई इसी भाँति मैं, किसीने भी नहीं सुना !

स्वर्गा-रथ चला शीघ, पार करता हुमा भ्रम्नमेदी शैल-श्रृंग, वन, नद, नदियाँ भ्रारे नाना देश। स्वयं पुष्पक की गति को देखा तुमने है, कहूँ व्यर्थ क्या मैं सरमा?

घोर सिंहनाद सुना मैंने कुछ देर में
सामने! सभीत श्रश्व काँप उठे, सोने का
स्यन्दन श्रनस्थिर-सा होने लगा साथ ही!
श्राँखें खोल देखा वीर मैंने शैल-पृष्ठ पे
भीममूर्ति! मानों कालमेघ हो प्रलय का!
'जानता हूँ तुक्को मैं' वीर धीरनाद से
बोला—'चोर है तू श्ररे रावण है लंका का!
दुष्ट, हर लाया श्राज कुलबधू कौन तू?
कह रे, श्रॅंधेरा किया तूने किस गेह में,
ऐसे प्रेम-दीप को बुक्ता के? नित्य कर्म है
तेरा यही। श्राज श्रपवाद श्रस्त्र-दल का
मेट दूँगा, मार कर तीच्ण शर से तुमे!
श्रा रे मूढ़ बुद्धि! रच्चोराज, तुके धिक है!
कौन बह्ममण्डल में पामर है तुक्त-सा?'

कह के यों शूर-सिंह गरजा तुरन्त ही। होकर श्रचेत गिरी रथ में स्वजिन मैं।

चेत पाके देखा फिर, पृथ्वी पर हूँ पड़ी ; चूमता है रथारूढ़ रचोरथी व्योम में करके हंकार घोर उस वर वीर से। ध्रबला की रसना बखाने उस युद्ध को क्यों कर ? सभीत मैंने मूँद लिया घाँखों की ! रो रो कर देवों को मनाया, उस वीर के पत्त में हो मारने को रात्तसेन्द्र वैरी के , लेने को उवार इस दासी को विपत्ति से ! फिर मैं उटी कि छिपूँ घुसके खरगय में , भाग जाऊँ दूर कहीं । किन्तु गिरी हाय रे ! खाकर पछाड, मानों घोर महि-कम्प में ! पृथ्वी को मनाया-- 'इस निर्जन प्रदेश में . मेरी माँ ! द्विधा हो निज यांक में घामागी को ले लो; साध्व, सहती हो कैसे तुम दृःखिनी बेटी की कठोर व्यथा ? घाष्रो, त्वरा करके ! दृष्ट श्रभी लौटेगा कि जैसे घोर रात में लौटता है चोर, जहाँ रखता छिपाके है पर-धन-रतन-राशि ! तारो मुभे ष्या के माँ !

तुमुल समर हुआ न्योम में हे सुन्दरी, काँपी धरा; गूँजा वन भीषण निनाद से ! मैं फिर अचेत हुई । सुन लो हे ललने, ध्यान देके सुन लो, अपूर्व कथा सजनी! देखा निज माता सती वसुधा को स्वम में मैंने! मुफे गोद में उठा के वे दयामयी बोर्ली मधु-वाणी—'तुमे विधि के विधान से हरता है रह्मोराज; बेटी, इसी पाप से

डूबेगा सवंश दुष्ट ! भार श्रव उसका
सह नहीं सकती मैं, तुभको इसीलिए—
लंका के विनाश-हेतु—रक्ला था स्वगर्भ में!
जिस च्रग्य देह छुश्रा तेरा उस पापी ने ,
जान लिया मैंने, विधि मुभ पे प्रसन है
इतने दिनों के बाद; श्राशीर्वाद तुभको
मैंने दिया, जननी का दुःख तूने मेटा है
सीते ! भवितव्य-द्वार खोलती हूँ, देख तू।'

देखा सिख, सम्मुख कि श्रिश्रमेदी श्रिद्धि हैं ; पाँच बीर बैठे वहाँ, मग्न-से हैं दुःख में । लच्मण समेत प्रभु ऐसे ही समय में श्राये वहाँ । देख उन्हें विरसवदन, मैं कितनी श्रधीर हुई, रोई तथा कितनी , उसको कहूँ क्या ? तब उन सब बीरों ने पूजा रघुनाथ की की, लच्मण की पूजा की । सब हो इकट्ठे चले सुन्दर नगर को ।

मार उस नगरी के राजा को समर में ,
प्रभु ने बिठाया फिर राजिसहासन पे
उसको जो श्रेष्ठ जन पाँचों पुरुषों में था।
दौड़े दूत चारों घोर; दौड़ घाये शीघ्र ही
लाख लाख श्रूर-सिंह घोर कोलाहल से।
काँप उठी पृथ्वी सिंख, वीर-पद-भार से।
डर कर मैंने नेत्र मूँद लिये, बोली माँ
हँस कर—'किससे तू डरती है जानकी?
तेरे ही उवारने को सजता सुक्यठ है
मित्रवर कीशराज। तेरे प्राण्पित ने

मारा जिस शूर को है, वालि नाम उसका विश्रुत है। देख, वह कि ब्लिंक घा नगर है। शक-सम शूर-दल सजता है, देख तू।' देखा तब मैंने, वीर-वृन्द, जलस्रोत ज्यों चलता है वर्ष में गर्ज कर गर्व से! निविड़ श्वराय हुए चड़मड़, निदयाँ सूख गईं, भागे वन-जीव दूर, भय से; पूरित दिशाएँ हुई घोर को लाहल से।

सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा । जल पै शिलाएँ उतराती हुई सजनी , देखीं तब मैंने । शीघ्र शत शत वीरों ने शैलों को उखाड कर फेंक दिया सिन्धु में। शिहिपयों ने बाँधा यों प्रपूर्व सेतु मिल के । पहनी जलेश पाशी ने ही स्वयं श्रृंखला पैरों में सहर्ष सिव, प्रभु के निदेश से ! लाँघ के श्रलंध्य जल-राशि वीर-मद से पार हुन्ना कटक ! सुवर्णपुरी सहसा कॉंप उठी वैरियों के भूरि-पद-भार से ; 'जय रघुवीर जय' नाद किया सबने । रोई हर्ष से मैं; हेम-मन्दिर में सजनी . देखा हेम-श्रासन पै मैंने राचसेन्द्र को । उसकी सभा में एक वीर धर्म-सम था धीर; वह बोला--- 'पद पूजो रघुनाथ के . लौटा कर जानकी को; वंश-युत श्रन्यथा रण में मरोगे !' मद-मत्त राघवारि ने कहके कुवाक्य पदाघात किया उसको !

शूर वह सामिमान मेरे प्राग्णपित की सेवा में चला गया तुरन्त।" बोली सरमा—
''दुःखी, देवि, कितने तुम्हारे दुःख से हैं वे रचोराज-श्रवुज. कहूँ सो किस माँति मैं ? सोच के तुम्हारी दशा दोनों हम, बहुवा, रोये कितने हैं, कह सकता है कौन सो ?"
''जानती हूँ सिख, मैं" यों बोली तब जानकी,—
''मेरे श्री विभीषण श्रतीव उपकारी हैं; स्वजनी हो तुम भी उसी प्रकार सरमा! जीवित यहाँ जो है श्रमागिनी जनकजा, सो बस, तुम्हारे दया-गुगा से दयावती! श्रस्तु, सुनो, सुमुखि. श्रपूर्व स्वप्त श्रागे का—
रच्लोगण सजे, रच्लोवाद्य बजे; ज्योम में

रत्तागण सर्ज, रत्तावाद्य बज; व्याम में गूँजा नाद। काँपी सिंख, देख के मैं वीरों को ,— विक्रम में केसरी-से, तेज में क्रशानु-से ! कितनी लड़ाई हुई, कैसे मैं कहूँ मला ! बह चली रक्त-नदी; देखे उच गिरि-से मृतकों के ढेर मैंने भीपण समर में ! उद्धत कबन्ध, भूत, प्रेत घाये दौड़ के ; यद्ध्रादिक मांस-भोजी पत्ती दौड़ घाये त्यों ; सैकड़ों श्रृगाल, रवान घाये पंक्त बाँघ के ! भीषणता-पूर्ण हुई हेमलंका नगरी !

देखा समा-मध्य फिर राचर्सा के राजा को , शोकाकुल, म्लानसुख, धाँसू भरे घाँँखों में ! दर्पहीन, राघव के विक्रम से युद्ध में ! बोला सविषाद वह—'तेरे मन में यही था क्या विघे, जाश्रो, हा ! जगाश्रो सब यल से

श्क्ली शम्भु-तुल्य मेरे माई कुम्मकर्ण को ।

श्रोर कौन रचाःकुल-मान श्रव रक्लेगा ,—

रख न सकेगा यदि श्रव वह श्राप ही ?'

दौड़े यातुधान, बजे बाजे घोर नाद से ;

साथ ही शुमध्विन की नारियों ने मिल के ।

भीममूर्ति रच्चोरथी प्राप्त हुश्रा युद्ध में ।

मेरे प्रभु राधव ने, खर तर बाणों से

(कौशल विचित्र ऐसा विश्व में है किसका ?)

काट सिर उसका ! श्रकाल में ही जाग के

सोया सर्वदा को वह श्र्र-सिंह सजनी !

'जय रघुवीर' नाद मैंने सुना हर्ष से ;

रोया राच्नसेन्द्र, हाहाकार हुश्रा लंका में !

चारों श्रोर कन्दनिनाद सुन कॉपी मैं ;
पैरों पड़, माँ से सिख, बोली यों श्रधीर हो—
'रक्तःकुल-दुःख देख छाती फटती है माँ !
दूसरे के दुःख से है दासी सदा दुःखिनी ;
सुभको चमा करो माँ !' बोली हँस वसुधा—
'वेटी, सब सत्य है जो तूने यह देखा है ;
रावण को दण्ड देंगे तेरे पित, लंका को
छिन्न भिन्न करके। निहार श्रौर देख तूं—।

देखा सिख, मैंने फिर देवबाला-वृन्द को , हाथों में लिये था जो ध्यनेकानेक गहने , पारिजात-पुष्पहार, पट्ट-वस्त्र ! हँस के , घेर लिया ध्राके मुक्ते उसने तुरन्त ही । बोल उठी कोई — 'उठ साध्वि, ध्राज रण में रावण का श्रन्त हुश्रा !' कोई कहने लगी— 'उठ रघुराज-धन, उठ श्रविलम्ब, तू स्नान कर देवि, दिन्य, सुरिमत नीर से , पहन विभूषण ये । श्राप शची इन्द्राणी , सीता का करेंगी दान श्राज सीतानाथ को !'

बोली सिख सरमा, मैं हाथ जोड़—'देवियो , काम क्या है ऐसे वस्त्र-भूषणों का दासी को ? ऐसी ही दशा में मुक्ते श्राज्ञा दो कि जाऊँ मैं स्वामी के समीप; सीता दीना श्रौर हीना है , ऐसी ही दशा में उसे देखें प्रभु उसके ।'

बोली सुरबालाएँ—'सुनो, हे सित मैथिली । रहती मिलन मिया गर्भ में है खान के , दैते हैं परन्तु परिष्कार कर राजा को ।'

रों के, हँस के मैं सिख, शीघ हुई सिजिता। दीख पड़े मुक्तको श्रदूर प्रभु, हाय! ज्यों हेम उदयाद्रि पर देव श्रंशुमाली हों! पागल-सी दौड़ी पैर धरने को ज्यों ही मैं जाग पड़ी सहसा, सखी री, यथा दीप के बुक्तने से होता है श्रंधेरा घोर घर में, मैं क्या कहूँ श्रौर, मेरी ऐसी ही दशा हुई! विश्व श्रन्धकारमय दीख पड़ा मुक्तको। मर न गई क्यों हा विधे, मैं उसी काल में? दग्ध प्राण् देह में रहे ये किस साध से ?"

मौन हुई चन्द्रमुखी, दूटने से तार के होती यथा वीगा। है ! स-खेद रोई सरमा (रच्नःकुल-राजलहमी रच्चोबधू-वेश में ) बोली—''शीघ प्रिय से मिलोगी तुम मैथिली ! सचा है तुम्हारा स्वम, कहती हूँ तुमसे । तैरी हैं शिलाएँ जलमध्य, हत हो चुका देव-दैत्य-नर-त्रास कुम्भकर्या रण् में ; सेवा करते हैं देवि, जिष्णु रघुनाथ की सुहृद विभीषण ले लच्च लच्च वीरों को । पाकर उचित शास्ति होगा हत रण् में रावण्; सवंश वह दुष्टबुद्धि डूबेगा ! कृपया सुनाष्ट्रो ष्टब, ष्ट्रागे फिर क्या हुम्ना ? लालसा ध्रसीम सुमे सुनने की हो रही।"

कहने लगी यों फिर साध्वी मृदु स्वर से— ''श्रॉंखें खोल देखा सखि, रावण को सामने ; भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही , तुंग गिरि-श्रृंग मानों वज्र के प्रहार से !

बोला प्रभु-वैरी—''लोल इन्दीवर-नेत्रों को , इन्दुमुखि, रावण की शक्ति तुम देख लो ! विश्रृत जटायु श्रायु-हीन हुश्रा मुक्तसे ! मूढ़ गरुड़ात्मज मरा है निज दोष से ! वर्वर से किसने कहा था, लड़े मुक्तमे ?''

''धर्म-कर्म रखने को रण में मरा हूँ मैं रावण !" यों बोला वह वीर मृदु स्वर से— ''सम्मुख समर में मैं मर कर स्वर्ग को जाऊँगा ! परन्तु तेरी होगी क्या दशा ? उसे सोच तू ! श्रृगाल हो के, लोभी, हुआ लुब्ध तू सिंही पर ! कौन तेरी रचा कर पायगा राच्नस ? पड़ा तू घोर संकट में आप ही , चोरी करके रे, इस रामा-कुल-रत्न की !"

मौन हुन्ना वीर यह कह कर । मुक्तको
रथ में चढ़ाया फिर लंकापित मूढ़ ने ।
हाथ जोड़ रोई सिल, मैं उस सुभट से—
'सीता नाम है हे देव, दासी का, जनक की
दुहिता हूँ चौर बधू हूँ मैं रघुवंश की ;
सूने घर में से मुक्ते पापी हर लाया है ;
राघव से भेट हो तो हाल यह कहना।'

घोर रव-युक्त रथ वायु-पथ में उठा ।
भीम रव मैंने सुना और देखा सामने
नील-ऊर्मिमाली-िरान्धु ! कोलाहल करके
श्वतल-श्रकूल जल बहता सदैव है ।
चाहा जलमध्य मैंने कूद कर डूबना ;
रोक लिया दुष्ट ने परन्तु मुक्ते बल से !
सिन्धु को पुकारा मैंने और जल जीवों को ,
मन में; परन्तु हा ! किसीने भी नहीं सुना ,
करदी श्वभागी की श्ववज्ञा ! व्योम-पथ में
हेम-रथ जाता था मनोरथ की गित से ।

श्राई श्रविलम्ब स्वर्ण-लंकापुरी सामने , सागर के भाल पर रंजन की रेखा-सी ! किन्तु सिख, कारागार स्वर्ण का भी क्यों न हो , श्रव्छा लगता है क्या परन्तु वह वन्दी को ? स्वर्ण के भी पींजड़े में पंछी सुखी होगा क्या , करता विहार है जो मुक्त कुंज-वन में ? कु-ज़्गा में जन्म हुश्रा मेरा सिख सरमा ! राज-कुल-बधू श्रीर राज-निद्नी हूँ मैं , विन्दिनी हूँ तो भी ।" सती रोई गला घर के सरमा का, साथ साथ रोई स्वयं सरमा ।

श्राँस पोंछ बोली कुछ देर में सुलोचना सरमा कि-''देवि, कौन विधि के विधान को तोड़ सकता है ? किन्तु वसुधा ने जो कहा जानों उसे सत्य । यह दैव की ही इच्छा है . तुमको जो मूढ़ लंकानाथ हर लाय। है ! डूबेगा सवंश दुष्ट । वीर-योनि लंका में शेष ष्यब कौन रहा वीर ? विश्वविजयी योदा सब हैं वे कहाँ ? देखो, सिन्धु-तट पै, खाते शव-राशियाँ हैं जीव शव-भोजी जो ! ष्पीर सुनो, कान देके, विधवा सु-बधुएँ रो रही हैं घर घर ! दुःख-निशा शीघ्र ही बीतेगी तुम्हारी यह, स्वप्न फल लावेगा ; विद्याधरी-वृन्द था के, परिजात-पुष्पों से , श्रंग ये श्रपूर्व रंग पूर्वक सजावेगा ! स्वामी से मिलोगी तुम, सरस वसन्त में वसुधा विलासिनी ज्यों मिलती है मधु से । भूलना न साध्य ! इस दासी को, जियुँगी मैं जब तक, नित्य इस प्रतिमा को प्रेम से पूजती रहूँगी, यथा पूजती है रात में सरसी सहर्ष निज कौ मुदी विभव को ! पाये बह क्लेश इस देश में सु-केशिनी . तुमने हैं; किन्तु नहीं दोषी यह दासी है।" स्र-स्वर से बोली तब सीता—''सखि सरमे 🏻 तुम-सी हितैषिणी है मेरी कौन दूसरी ?

तुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी मेरी हो , रक्षोबधू ! मैं हूँ तप-तापिता-सी, तुमने उगढी छाँह बन के बचा लिया है मुक्तको ! तुम हो समूर्ति दया, कर् इस देश में । पिंद्यनी हो प्यारी, इस पंकिल सिलल की ! कालनागिनी है हेमलंका, तुम उसकी स्वच्छ शिरोमिण हो ! कहूँ क्या सिख, श्रौर मैं ? दीना जानकी है, महामूल्य मिण तुम हो ; पाकर दरिद्र जन रतन, कभी उसको रखता श्रयत्न से हैं ? सोचो तुम्हीं सुन्दरी !"

करके प्रणाम चरणों में सती सीता के बोली सरमा कि—''बिदा दो श्रब दयामयी! दासी को । नहीं ये प्राणा, रघुकुल-पद्मिनी, छोड़ा तुम्हें चाहते हैं; किन्तु मेरे स्वामी हैं राघव के दास; मैं तुम्हारे पद-पद्मों में श्रा के, बैठ, बातें करती हूँ, यह बात जो रावणा सुनेगा, कुद्ध होगा, मैं विपत्ति में पड़ के न दर्शन तुम्हारे फिर पाऊँगी!'

बोली तब मैथिली कि—''जाष्ट्रो सखि, शीघ्र ही व तुम निज गेह; पद-शब्द सुनती हूँ मैं दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल घ्राता है।''

भय से कुरंगी यथा, शीघ्र गई सरमा ; रह गई देवी उस निर्जन प्रदेश में— एक मात्र फूल मानों शेष रहा वन में !

इति श्री मेघनाद वध काव्ये अशोक वनं नाम चतुर्थः सर्गः

## पंचम सर्ग

हँसती है तारामयी रात्रि सुरपुर में। चिन्ताकुल किन्तु थाज वैजयन्त धाम में हो रहा महेन्द्र; छोड फूल-शय्या, मीन हो वैडा है त्रिदिवशाज रत्न-सिंहासन पे ; सोते स्वर्ण-मन्दिरों में श्रीर सब देव हैं। बोली सामिमान यों सुरेश्वरी सुवागी से-''दोषी यह दासी है सुरेन्द्र किस दोष से इन चरगों में ? कहो शयनागार में नहीं करते गमन जो ये ? देखो, चर्या चर्या में . मूदती हैं, खोलती हैं श्राँखें, चौंक भय से-उर्वशी समेत रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा , चित्र में लिखी-सी स्पन्द-हीन चित्रलेखा है । देव ! निन्द्रादेवी भी तुम्हारे डर से नहीं ष्याती है तुम्हारे पास, विदित विरामदा ; डरती है श्रीर वह किससे ? बताश्रो तो , जागता है कौन. कहाँ, घोर इस रात में ? घेर लिया श्राके फिर दानवों ने स्वर्ग क्या ?" बोला श्रमुरारि—''देवि, सोचता हैं मन में , लद्दमण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ? वीर-रत्न राविण श्रजेय है जगत में !"

''पाये घस्त तो हैं नाय,'' बोली तब इन्द्राग्णी, निरवधि-यौवना, कि—''तारक को जिनसे मारा तारकारि ने था; हैं तुम्हारे पच्च में, भाग्य से, महेश; स्वयं शंकरी ने दासी को वचन दिया है कल कार्य्य सिद्ध होने का; देवीश्वरी माया बता देंगी स्वयं शत्रु के वध का विधान; फिर क्यों है यह भावना ?''

बोला दैत्यनाशी—''सुरेन्द्राणि, यह ठीक है ; भेज दिये राघव के पास मैंने श्रस्न भी : फिर भी, न जाने, कल माया किस युक्ति से लदमण का रचण करेंगी, पच ले के भी . रच्चोरगा-मध्य विशालाचि ! जानता हूँ मैं , ष्प्रति बलशाली हैं सुमित्रा-पुत्र; फिर भी , पार पाता है क्या गजराज मृगराज से ? चन्द्रमुखि, वज्र का निनाद सुनता हूँ मैं ; घर्घर घनों का घोष, श्रीर देखता हूँ मैं उद्धत इरम्मद को; मेरे ही विमान में बिजली चमकती है नित्यः किन्तु फिर भी , थर थर काँपती है छाती, जब कुद हो नाद करता है मेघनाद हुहुंकार से , छोडता है श्रिप्तमय बागा, रख धन्वा पै, दीर्घधन्वी; भागता है ऐरावत श्राप ही उसके भयानक प्रहारों से विकल हो !"

दीर्घ श्वास ले के सविषाद हुन्या वृत्रहा मौन; दीर्घ श्वास ले, विषाद से, स्वरीश्वरी (रोते हैं सती के प्राग् नित्य पति-दुःख से ) बैठी देवपित के समीप । रम्मा, उर्वशी ,
चित्रलेखा घ्रादि चारों घोर खड़ी होगईं ;
चन्द्र-किरगों ज्यों चुपचाप बन्द पद्मों को
घेरती निशा में हैं; कि शारदीय पर्व में ,
दीपावली घ्रम्बिका के पीठतल में यथा ,
हर्ष में निमम्न जब वंगवासी होते हैं ,
पा के चिरवाञ्छा-मूर्ति माँ को ! मौन भाव से
दम्पति विराजे । वहाँ ऐसे ही समय में
घ्राप मायादेवी हुईं प्राप्त ! बढ़ी दुगनी
देवालय-मध्य रत्त-सम्भवा-विभा घ्रहा !
ज्यों मन्दार-हेमकान्ति नन्दन विपिन में
सौर-कर-राशि पाके बढ़ती है च्या में ।

सादर प्रणाम किया, भुक पद-पद्मों में , देव श्रीर देवी ने । शुभाशीर्वाद माया दे , बैठी हेम-श्रासन पै । हाथ जोड़ बोला यों वासव कि—''माता ! कहो दास से, क्या इच्छा है ?" बोली मायामयी—''श्रादितेय, लंकापुर को

जाती हूँ, तुम्हारा कार्य्य सिद्ध करने को मैं ;
रज्ञःकुल-चूड़ामिण को मैं प्राज युक्ति से
चूर्ण कर दूँगी। वह देखो, रात जाती है ;
शीघ्र भवानन्दमयी ऊषा उदयाद्रि पै
दीखेगी; पुरन्दर, सरोज-रिव लंका का
प्रस्त होगा। लद्दमण को लेकर, निकुम्भला—
यज्ञागार में करूँगी राज्ञस को माया से
वेष्ठित। निरस्न, बली, दैव-प्रस्नाघात से ,
होकर प्रशक्त, प्रसहाय (यथा जाल में

केसरी ) मरेगा; कौन विधि के विधान को लाँघ सकता है ? अन्त राविषा का रण में होगा; किन्तु राविषा सुनेगा जब इसको , कैसे बचाओं गुम लद्मिणा को ? राम को ? और, विभीषणा को — अभिन्न राम-मिन्न को ? होकर अधीर हे सुरेन्द्र , सुत-शोक से , रण में प्रविष्ट जब होगा कु ज काल-सा भीमभुज वीर-वर, साध्य तब किसका , लौटा सके उससे जो ? शक, इसे सोच लो ।"

उत्तर में बोला शचीकान्त—'महामाये, जो मारा जाय मेघनाद लह्मण् के बाणों से , तो कल प्रविष्ट हो के, ले के सुर-वाहिनी , लंका के समर में, मैं उनको बचाऊँगा। डरता नहीं माँ, मैं तुम्हारे श्रनुग्रह से , रावण को ! मारो तुम, माया-जाल डाल के , पहले दुरन्त उस रच्चःकुल-दर्प को , देवि ! रण-दुर्मद को,—रावणि को; राम हैं प्यारे देव-कुल के, लड़ेंगे उनके लिए देव प्राण-पण से। स्वयं मैं कल मर्त्य में जाकर करूँगा भस्म राच्नसों को वन्न से।''

"योग्य है श्रदिति-रत्न, वज्री, यही तुमको ।" माया ने कहा कि — "मैं प्रसन्न हुई सुन के बातें ये तुम्हारी; श्रव श्रनुमित दो कि मैं जाऊँ हेमलंका-धाम ।" शक्तीश्वरी कह यों, दोनों को शुभाशीर्वाद दे कर चली गई। श्राके नत निन्द्रा हुई पैरों में सुरेन्द्र के। पकड़ त्रिया का पाणि-पद्म, कुतूहल से ,
वासव प्रविष्ट हुआ शयन-निकेत में ,
सुख का निवास था जो ! चित्रलेखा, उर्वशी ,
रम्भा, मेनकादि गईं निज निज गेहों में ।
खोल खोल नूपुरादि आभूषण, कञ्चुकी ,
सोईं फूल-सेजों पर सौर-कर-रूपिणी
सुन्दरी सुरांगनाएँ । वायु बहने लगा
सुस्वन से, गन्ध-पूर्ण, कीड़ा करके कभी
काली श्रलकों से; कभी उचत उरोजों से
श्रीर कभी इन्दु-वदनों से; मत्त भृंग ज्यों
खेलता है पाकर प्रफुल्ल फुलवारी को !

माया महादेवी यहाँ स्वर्ग के—सुवर्ण के—
द्वार पर पहुँची, सु-नाद कर ध्राप ही
खुल गया हेम-द्वार । ध्रा के विश्वमोहिनी
बाहर, बुला के ध्यान से ही स्वप्तदेवी को ,
बोली—'तुम जाध्यो ध्रमी हेम लंकापुर में ,
हैं सौमित्रि श्र्र जहाँ शोभित शिविर में ।
रख के सुमित्रा-रूप, बैठ कर उनके
सिर के समीप, कहो जाकर यों रंगिणी !—
'उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है ।
उत्तर में लंका के सु-घोर वन-राजि है ;
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके—
शोभित है मन्दिर ध्रपूर्व महाच्यडी का ;
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में ,
तोड़ के विविध पुष्प, पूजो भक्ति-भाव से
माँ को—दैत्य-दलिनी को । उनके प्रसाद से

मारोगे सहज तुम राच्चस दुरन्त को ! जाना हे यशस्वि, उस वन में श्रकेले ही ।' जाश्रो, श्रविलम्ब स्वप्नदेवि, तुम लंका को ; बीतती है रात, देखो, काम नहीं देर का ।''

स्वप्तदेवी चल दी, सुनील नमस्थल में करके उजेला, खसी पृथ्वी पर तारा-सी ! पहुँची तुरन्त, जहाँ सुन्दर शिविर में रामानुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के , सिर के समीप बैठ उनके कुहुकिनी कहने लगी यों—सुधासिक मृदुस्वर से— 'उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात हैं। उत्तर में लंका के सु-घोर वन-राजि हैं; बीच में सरोवर हैं, तीर पर उसके शोभित हैं मन्दिर अपूर्व महाचयडी का। स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में , तोड़ के विविध पुष्प, पूजो भक्तिभाव से माँ को—दैत्यदिलनी को। उनके प्रसाद से मारोगे सहज तुम राचस दुरन्त को! जाना हे यंशस्व, उस वन में अकेले ही।'

चौंक उठ वीर चारों श्रोर लगा देखने ; भींग गया श्राँसुश्रों से वद्यःस्थल हाय रे ! "हे माँ!" महावीर सिवधाद कहने लगा— "दास पर वाम हो क्यों, बोलो, तुम इतनी ? . फिर भी दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म मैं , ले के पद-धूलि करूँ पूरी निज कामना मेरी माँ! बिदा मैं जब होने लगा तुमसे , रोई कितनी थीं तुम, याद करके उसे
छाती फटती है ! हाय ! व्यर्थ इस जन्म में
'देखूँगा पुनः क्या पद युग्म ?'' श्राँसू पोंछ के ,
चला वीर-कुंजर सु-कुंजर की चाल से ,
रघुकुल-राज प्रभु श्राप जहाँ बैठे थे ।

श्रमुज प्रणाम कर श्रम के पैरों में , बोले— ''प्रभो, देखा स्वप्त श्रम्भुत है मैंने यों— बैठ के सिराने कहा मेरी माँ सुमित्रा ने— 'उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। उत्तर में लंका के सु-घोर वन-राजि है; बीच में सरोवर है, तीर पर उसके शोभित है मन्दिर श्रपूर्व महाचगडी का; स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में , तोड़ के विविध पुष्प, पूजो भक्ति-भाव से माँ को, दैत्यदिलनी को। उनके प्रसाद से मारोगे सहज तुम राज्ञस दुरन्त को! जाना हे यशस्त्र, उस वन में श्रकेले ही।' यों कह श्रदृश्य हुई जननी तुरन्त ही। मैंने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला; श्राज्ञा रघु-रत्न, श्रब क्या है मुक्ते श्रापकी?"

पूछा श्री विभीषण से वैदेही-विलासी ने—
''बोलो प्रिय मित्रवर ? राज्ञस-नगर में
राघव के रज्ञक तुम्हीं हो ख्यात लोक में।''

रत्तोवर बोला—''उस कानन में चराडी का मन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पै। पूजता है श्राप वहाँ जाके जगदम्बा को रचोराज; घौर कोई जाता नहीं भय से उस भय-पूर्ण घन-वन में ! प्रसिद्ध है , घूमते हैं द्वार पर शम्भु वहाँ घ्याप ही भीम शूलपािया ! जा के पूजता है माँ को जो , होता विश्वविजयी है ! घौर क्या कहूँ भला ! श्री सौमित्रि साहस के साथ यदि जा सकें उस वन में तो फिर घ्रापका महारथे ! सफल मनोरथ है, सत्य कहता हूँ मैं ।"

''दास यह राघव का श्रादेशानुवर्ती है रचोवर !'' बोले बली लच्मण्—''जो पाऊँ मैं श्राज्ञा तो प्रवेश श्रनायास करूँ वन में , रोक सकता है मुफे कौन ?'' मृदु स्वर से बोले राघवेन्द्र प्रभु—''मेरे लिए कितना तुमने सहा है वत्स, याद कर उसको , श्रीर कष्ट देना तुम्हें प्राण् नहीं चाहते ! क्या करूँ परन्तु भाई, तोडूँ, भला कैसे मैं विधि का विधान ? तुम जाश्रो सावधान हो , धर्म-बल-युक्त बली; वर्म-सम सर्वथा श्रमर-कुलानुकूल्य रच्चक तुम्हारा हो !"

करके प्रणाम पद-पंकर्जों में प्रभु के
चौर नमस्कार कर मित्र विभीषण को ;
लेकर कृपाण मात्र, निर्भय हृदय से
श्री सौमित्रि शूर चले उत्तर की घोर को ।
वीरों के समेत वहाँ जागता सुक्र था
वीतिहोत्र रूपी मित्र । बोला घीर नाद से—
''कौन तुम ? घौर किस हेतु इस रात में

श्राये यहाँ ? शीघ्र बोलो, चाहो यदि बचना ; श्रन्यथा करूँगा सिर चूर्ण शिलाघात से !" बोले हँस रामानुज--- "राच्नर्सो के वंश को ध्वंसं करो वीर-रत्न ! मैं हूँ दास राम का ।" ष्प्रयंसर होके शीघ्र मित्र कपिराज ने शूर-सिंह लदमगा की वन्दना की प्रीति से । उर्मिला-विलासी तोष किष्किन्धा-कलत्र को देकर, सहर्ष चले उत्तर की श्रोर को। श्राकर उद्यान-द्वार पर कुछ देर में देखा महाबाहु ने, श्रदूर भीममूर्ति है ! देती चारु चन्द्रकला भाल पर दीप्ति है , जैसे महा पन्नग के भाल पर मणि हो ! शीर्ष पर जटा-जूट, उसमें है गंगा की फेन-लेखा, शारद्निशा में यथा जोत्स्ना की रम्य रजोरेंखा मेघ-मुख में ! विभूति से भूषित हैं अंग; दायें हाथ में त्रिश्ल है-शाल-तरु-तुल्य ! पहचान लिया शीघ्र ही रामानुज शूर ने भवेश भूतनाथ को । तेजोमय खड्ग र्खीच बोला वीर-केसरी---''विश्रुत रघुज-श्रज-श्रात्मज महारथी दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है ; करता प्रगाम हूँ मैं, रुद्र ! मार्ग छोड़ दो , वन में प्रवेश कर पूज् महा वराडी को ; श्रन्यथा महेश, युद्ध-दान करो मुफ्तको ! सतत श्रधम्म-रत लंकापति है प्रभो , चाहो विरूपाच, युद्ध पच्च में जो उसके ,

प्रस्तुत हूँ तो मैं, नहीं काम है विलम्ब का ! देता हूँ चुनौती तुम्हें. साची मान धर्म्म को , धर्म यदि सत्य है तो जीतूँगा श्रवश्य मैं।"

सुन कर वज्र-नाद, भीषण हुँकार से उत्तर ज्यों शैलराज देता है तुरन्त ही , बोले वृषकेतु त्यों गभीर-धीर-वाणी से— "शूर-कुल-चूड़ामिण, लदमण ! बड़ाई मैं करता हूँ तेरे इस साहस की, धन्य तू ! कैसे लड़ूँ तुमसे ? प्रसन्नतामयी स्वयं भाग्यशाली, तुमसे प्रसन्न हैं !" तुरन्त ही छोड़ दिया द्वार, द्वार-रच्चक कपर्दी ने ; वन में प्रवेश किया रामानुज शूर ने ।

घोर सिंहनाद सुना चौंककर वीर ने !

घन-त्रन काँप उठा चड़मड़ करके

चारों श्रोर ! दौड़ श्राया रक्त-नेत्र केसरी ,

पूँछ को उठाये. दाँत कड़मड़ करता !

'जय रघुवीर' कह खड़ग खींचा वीर ने ;

माया-सिंह भागा—यथा पावक के तेज से
भागता है ध्वान्त ! धीरे धीरे चला धीर-धी
निर्भय । श्रचानक घनों ने श्रा, गरज के ,

घेर लिया चन्द्रमा को ! सन सन शब्द से

चलने समीर लगा ! चमक च्राण्प्रभा
कर उठी दुगना श्रंधेरा च्राण्-दीप्ति से !

वार वार वन्न गिरा, कड़ कड़ नाद से !

श्राँधी ने उखाड़े वृच्च ! दात्रानल वन में

फैल गया ! काँपी स्त्रर्णालंका; सिन्धु गरजा

दूर, लच्न लच्न शंख मानों रगा-चेत्र में नाद करते हों, चाप-शब्द-संग मिल के !

श्रटल-श्रचल-तुल्य वीर खड़ा होगया घोर उस रौरव में ! शान्त हुन्ना सहसा दावानल; शान्त हुई भंभा-वृष्टि व्योम में ; तारा-गरा-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा ; हँस उठी कौतुक से पृथ्वी पुष्प-कुन्तला ! दौड़ उठा गन्ध; मन्द वायु बहने लगा ।

विस्मित सुमित चला मन्द मन्द गित से । पूर्ण हुन्ना वन कल-निक्या से सहसा ! सप्तस्वरा वीगा, वेगा न्नादि बजने लगे वूपुर-मृदंग-संग; मिल उस नाद से कान्ता-कल-करठ-गान गूँजा मन मोह के !

दिव्य पुष्प-वन में समन्न देखा वीर ने वामा-दल, तारा-दल भू पर पितत-सा ! कोई स्नान करती है स्वच्छ सरोवर में , जोत्स्ना ज्यों निशीथ में ! दुकूल श्रीर चोलियाँ शोभित हैं कूल पर, श्रंग शुचि जल में भलमल हो रहे हैं, मानों मानसर में सोने के सरोज ! कोई चुनती कुसुम है , सूँयती है कोई काम-श्रृं खला-सी श्रलकें ! कोई लिए हाथ में है—हाथीदाँत की बनी मोतियों से खचित—विपञ्ची, तार सोने के चमक रहे हैं उस राग-रस-शाला में ! कोई नाचती है; पीन-उन्नत उरोजों के बीच में सु-रल-माला लोटती है, पैरों में

बजते हैं नूपुर, नितम्बों पर रसना ! कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं , किन्तु इन सबकी जो पीठों पर खेलते मिण्धिर पत्रग हैं, देख कर ही उन्हें प्राण् जलते हैं पंचबाण-विष-वह्नि से ! देखते ही काल-दूत-तुष्य कालनाग को भागते हैं लोग दूर; किन्तु इन नागों को कौन नर बाँधना गले में नहीं चाहता , शीश पर शूली फिण्-भूषण उमेश ज्यों ? गा रही है डालों पर कोकिला मधुप्रिया ; हो रही है चारों श्रोर कीड़ा जल-यन्त्रों की ; बहता समीरण स-कौतुक है, लूट के परिमल रूपी धन, पुष्पधनागार से !

घेर के घ्ररिन्दम को शीघ्र वामा-वृन्द ने
गा के कहा— "स्वागत है रघुकुल-रत्न का ।
राज्ञसी नहीं हैं हम, त्रिदिविवलासिनी !
नन्दन विपिन में हे श्रूर, हेम-हर्म्य में
रहती हैं, पान कर श्रमृत प्रमोद से ;
यौवनोपवन में हमारे सर्वकाल ही
सरस वसन्त रहता है पूर्ण रूप से ;
रहते प्रफुल हैं उरोज-कंज सर्वदा ;
घ्रघर-सुधा-रस है सूखता नहीं कभी ;
घ्रमरी हैं देव, हम ! सब मिल तुमको
वरती हैं; चलके हमारे साथ नाथ हे !
हमको क्रतार्थ करो. घौर क्या कहें भला ?
युग युग मानव कठोर तप करके

पाते सुख-भोग हैं जो, देंगी वही तुमको
गुग्मिण ! रोग, शोक श्रादि कीट जितने
काटते हैं जीवन-कुसुम को जगत में,
घुस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में,
रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से।"

उत्तर में, हाथ जोड़, लदमण ने यों कहा-''हे श्रमर्त्य-बाला-वृन्द, दास को त्तमा करो ! घ्ययज जो मेरे रथी रामचन्द्र विश्व में विश्रुत हैं, भार्या सती जानकी हैं उनकी ; पा कर श्रकेला उन्हें रावण श्ररणय में , पामर हर लाया । मैं उनको उबारूँगा . राचसों को मार कर; मेरा यही प्रण है ; पूरा जिसमें हो यह, वर दो सुरांगने ! नर-कुल में है जन्म मेरा; तुम सबको माता-सम मानता हूँ।" दीर्घबाहु कह यों देखता है श्राँखें जो उठाके फिर सामने . निर्जन घरएय है, कहीं भी कुछ है नहीं ! चला गया वामा-वृन्द ! मानों स्वप्न देखा हो ! किंवा जलविम्ब सद्योजीवी ! उस माया की माया कौन जानता है मायामय विश्व में ? विस्मित-सा बीर फिर मन्द गति से चला।

देखा कुछ देर में श्रदूर वीर-वर ने
सुन्दर सरोवर, किनारे पर उसके
हेममय मन्दिर श्रपूर्व, महाचगडी का ;
काञ्चन-सोपान शत, मिणडत सु-ग्तों से ।
जलते प्रदीप देखे मन्दिर में वीर ने ;

पुष्प पदपीठ पर; भाँभ, शंख, घर्यटा हैं बजते; सु-नीर-घट शोभित हैं; घूप है जलती; सुगन्धिमय सारा देश हो रहा , सुमन-सुवास-संग । घुस कर पानी में स्नान किया लद्दमण् ने, नीलोरपल यत्न से तोड़े; हुई पूरित दिशाएँ दसों गन्ध से ।

मन्दिर में जाकर सु-वीरकुल-केसरी लदमण ने पूजा सिंहवाहिनी को विधि से । करके प्रणाम कहा वीर ने-"हे वरदे ! किंकर को वर दो कि मारूँ इन्द्रजित को . भिन्ना यही माँगता हूँ। मानव के मन की बात जितनी है तुम्हें ज्ञात श्रन्तर्यामिनी , उतनी मनुष्य-त्राग्गी कह सकती है क्या मातः, कभी ? साध जितनी है इस मन की . सिद्ध करो साध्व, सब।" कहने के साथ ही दूर धन-घोष हुआ ! लंका वज्र-नाद से कॉॅंप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ ही थर थर मन्दिर, तड़ाग घ्रौर घटवी ! देखा वीर लदमण ने स्वर्ण-सिंहासन पे , श्चपने समन्न, वर-दात्री महामाया को । कौंधा-तुल्य तेज से निमेष भर के लिए चौंघा गई श्राँखें श्रीर तत्त्रण ही वीर को दीख पड़ा मन्दिर में घोर श्रन्धकार-सा ! किन्तु वह दूर हुआ ज्यों ही हँसी श्रम्बिका ; पाई द्रुत दिव्यदृष्टि लद्दमण सुमति ने ; सु-मधुर स्वर की तरंगें उठी व्योग में।

बोली महामाया— ''सब देवी श्रौर देवता ,.
हे सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुभसे
श्राज ! देव-श्रस्न मेजे इन्द्र ने हैं लंका में
तेरे लिए; श्राप मैं भी श्राज यहाँ श्राई हूँ
तेरा कार्य्य साधने को, शंकर की श्राज्ञा से ।
देवायुध लेके वीर, संग विभीषण के
जा तू नगरी में, जहाँ राविण निकुम्भला—
यज्ञागार में है श्रिप्तदेवता को पूजता ।
दूट पड़ राज्ञस के ऊपर तू सिंह-सा ,
मार श्रकस्मात उसे ! मेरे वरदान से
होकर श्रदृश्य तुम दोनों घुस जाश्रोगे ,
वेष्टित करूँगी मैं स्वमाया-जाल से तुम्हें ;
कोष रखता है यथा श्रावृत क्रपाण को ।
जा तू हे यशस्वि वीर, निर्भय हृदय से ।"

करके प्रणाम चरणों में महादेवी के लौट चला श्र्मिण, राघवेन्द्र थे जहाँ। कूज उठा पिच्च-कुल जाग फूल-वन में , जैसे महा उत्सव में वाद्यकर देश को पूर्ण करते हैं मद्र निक्कण से ! फूलों की वृष्टि तरु-राजि ने की सिर पर श्र्र के ; सुस्वन से मन्द गन्धवाह बहने लगा।

"रक्खा शुभयोग में है जननी सुमित्रा ने गर्भ में तुभे हे वीर लद्दमण !" गगन से वाणी हुई— ''पूर्ण होंगे तेरे कीर्ति-गान से तीनों लोक ! देवों से श्रसाध्य कम्म तूने ही साधा श्राज ! श्रमर हुश्या तू देव-कुल-सा !"

मौन हुई व्योम-वाण्याः, पत्ती उस कुञ्ज में कूज उठे, मधुर-मनोज्ञ-पृदु नाद से । लेटा जहाँ जाम्बूनद-मन्दिर में, फूलों की शय्या पर, शूर-कुल-केतु इन्द्रजित था ; कूजन-निनाद वहाँ ज्यों ही यह पहुँचा , जागा वीर-कुञ्जर सु-कुञ्ज-वन-गीतों से। धरके रथीन्द्र पािया-पंकज प्रमीला का निज कर-पंकज से, सुस्वर से, हाय रे! पिदानी के कान में ज्यों गूँज के है कहता प्रेम की रहस्य-कथा मृंग, कहने लगा ( श्रादर से चूम के निमीलित सु-नेत्रों को ) कूज के सहर्ष ( तुम हेमवती उषा हो ) "रूपवित, तुमको बुलाते हैं विहंग ये ! मेरी चिरमोद-मूर्ति, उठके मिलो प्रिये पद्मदृषी ! सूर्य्यकान्त-से हैं प्राण कान्ते, ये ; तुम हो रविच्छवि, मैं तेजोहीन हूँ सती , मूँदने से नयन तुम्हारे, नेत्रतारिके ! सु-फल तुम्हीं हो प्रिये, मेरे भाग्य-वृत्त का विश्व में महाईमिया ! उठ विधु-त्रदने , देखो, चुरा कुसुम तुम्हारी रम्य कान्ति को कैसे खिलते हैं मञ्जु कुञ्ज में !" तुरन्त ही चौंक कर रामा उठी, मानों गोप-कामिनी सुन के मनोहर निनाद वर वेशा का ! दॅंक लिये श्रंग चारुहासिनी ने लज्जा से **फटपट । सादर कुमार किर बोला यों-**"बीत गई श्राहा ! श्रव श्रन्धकार-यामिनी ,

खिलती नहीं तो तुम कैसे, कहो, पिंदानी, श्राँखें ये जुड़ाने को ? चलो. हे श्रिये, चलके माँगूँ बिदा श्रव मैं प्रणाम कर श्रम्बा के चरणों में ! पूज फिर विधि युत विन्ह को , वृष्टि कर भीषण श्रशनि-तुल्य बाणों की मेटूँगा समर-काम राम का समर में ।"

रावण की बधू श्रौर पुत्र सजे दोनों ही श्रत्तित विश्व में. प्रमीला ललनोत्तमा श्रौर पुरुषोत्तम सुरेन्द्र-गज-केसरी मेघनाद ! शयन-निकेतन से निकले दोनों-यथा तारा श्रहणीदय के स'थ में ! लज्जा से, मलिन मुख, भागा दूर जुगनू , (शिशिर-सुधा का भोग छोड़ पुष्प-पात्र में ) दौड़े मकरन्द-हेतु मधुकर मत्त हो ; गाने लगी डालों पर पंचम में को किला : राच्तसों के बाजे बजे, रचक क्रुके सभी ; गूँज उठा नाद—'जय मेघनाद' नभ में ! बैठे रत-शिविका में हर्ष युत दम्पती। यानवाही लोग गोद मान यान ले चले, मन्दोदरी महिषी के रम्य हेम-हर्म्य को । गेह महा श्रामा-पूर्ण रत्नों से रचित है, हस्तिदन्तमिएडत, श्रतुल इस लोक में। नयनानन्ददायक जो कुछ भी विधाता ने सृष्टि में सूजा है, सभी है उस सु-धाम में ! घूमती हैं द्वार पर प्रमदा प्रहरियाँ, काल-दगड-तुल्य लिये प्रहरण पाणि में ;

पैदल हैं कोई घौर कोई हयारूढ़ा हैं! तारावली-तुल्य दीपमालिका है जलती चारों घोर! बहता वसन्तानिल मन्द है, लेकर सुगन्धि शत—ष्रयुत प्रस्नों की। खेलती है वीग्।ध्यनि मानों स्वप्न-माया है!

पहँचा श्ररिन्दम श्रमन्द, इन्दुवदनी सुन्दरी प्रमीला युक्त, उस सुख-धाम में। दौड़ खाई त्रिजटा निशाचरी निहार के , ंबोला उससे यों वीर— 'सुन लो हे त्रिजटे , सांग कर धाज मैं निकुम्भला के यज्ञ को राम से लडूँ गा, पितृदेव के निदेश से । मारूँगा स्वदेश-शत्रु; त्र्याया हूँ, इसीलिए माँ के पद पूजने को; जा कर खबर दो-पुत्र श्रौर पुत्र-बधू द्वार पर हैं खड़े लंकेश्वरि. श्रापके ।" प्रगाम कर त्रिजटा ( विकटा निशाचरी ) यों बोली शूर-सिंह से-''शंकर के मन्दिर में सम्प्रति हैं श्रीमती महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे च्रेम के लिए , मोजन-शयन छोड़, पूजती हैं ईश को ! किसका है तुम-सा समर्थ सुत विश्व में ? श्रीर ऐसी जननी भी किसकी है जग में ?" दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के।

गाने लगी गायिकाएँ बाजों के सिहत यों— हेमवित क्रितिके, तुम्हारे कार्तिकेय ये शक्तिघर, श्राद्यो श्रीर देखो, खड़े द्वारे हैं, संग सेना सुमुखी सुलोचना है। देख लो, रोहिग्गी-विनिन्दा बधू; पुत्रवर, जिसके सामने शशांक सकलंक गिने श्रापको ! भाग्यवती तुम हो, सुरेन्द्रजयी शूर है मेघनाद, है सती प्रमीला विश्वमोहिनी।"

बाहर शिवालय से भाई राजमहिषी; दम्पती प्रण्त हुए चरणों में । दोनों को धंक में ले रानी सिर चूम रोई ! हाय रे ! जननी के प्राण्, तू है प्रेमागार विश्व में , फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है !

शारदेन्दु पुत्र, शरचिन्द्रका बधू सती, तारक-िकरीटिनी निशा-सी राचसेश्वरी श्राप; श्रश्रु-वारि हिम-विन्दु गगड-पत्रों पे गिर कर वार वार शोभित हुए श्रहा!

वीर बोला—''देवि, दो शुभाशीर्वाद दास को ।
पूर्ण कर विधि से निकुम्भला का यज्ञ मैं ,
जा के श्राज रण में करूँगा वध राम का !'
मेरा शिशु बन्धु वीरबाहु, उसे नीच ने
मार डाला । देखूँगा कि कैसे वह मुफ्को
करता निवारित है ? मातः, पद-धूलि दो ।
श्राज माँ, श्रकणटक,—तुम्हारे श्रनुमह से ,
तीच्ण-शर-पुंज-द्वारा, लंका को करूँगा मैं !
श्रीर राज-द्रोही लघुतात विभीषण को
बाँध कर लाऊँगा ! खदेहूँगा सुकण्ठ को—
श्रंगद को सागर के श्रतल सलिल में !"

रत्नमय श्रॉंचल से श्रॉंस् पोंछ श्रपने मन्दोदरी बोली—''विदा बेटा, तुमे कैसे दूँ रै मेरे श्रन्धकारमय हृदय-गगन का
पूर्ण शिश तू ही है। दुरन्त सीता-कान्त है
रण में; है लद्दमण दुरन्त; कालनाग-सा
निर्मम विभीषण है! मत्त लोभ-मद से,
मारता है मूढ़ बन्धु-बान्धवों को धापही;
खाता है ज़ुधार्त नाग जैसे निज़ बच्चों को!
सास निक्षा ने वत्स, कु-च्चण में उसको
रक्खा था स्वगर्भ में, मैं कहती हूँ तुक्ससे!
मेरी हेमलंका हा! डुबोदी दृष्टमित ने!"

हँस कर बोला रथी उत्तर में माता से—
''माँ क्यों डरती हो तुम रच्चोरिपु राम से ,—
लच्मण से ? दो दो वार तात के निदेश से
जीत मैं चुका हूँ उन्हें, श्रियमय बाणों से ,
घोर रण्-मध्य । इन पैरों के प्रसाद से
चिरविजयी है देव-दैत्य-नर-युद्ध में
दास यह ! विकम तुम्हारे इस पुत्र का
श्रच्छी भाँति जानते पितृच्य विभीषण् हैं;
वज्रधारी इन्द्र युत देव रथी स्वर्ग में;
मर्त्य में नरेन्द्र, भुजगेन्द्र रसातल में !
कौन नहीं जानता है ? मातः, फिर श्राज क्यों
सभय हुई हो तुम, मुमसे कहो, श्रहो !
क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हो उसको !'

बोली महारानी सिर चूम महादर से—
''वरस, यह सीतापित मायावी मनुष्य है ,
तब तो सहाय उसके हैं सब देवता !
नाग-पाश में था जब बाँघ लिया दोनों को

तूने, तब बन्धन था खोला वह किसने ?

किसने बचाया था निशा के उस युद्ध में
मारा जब तूने था ससैन्य उन दोनों को ?

यह सब माया नहीं जानती हूँ वत्स, मैं ।

कहते हैं, श्राज्ञा मात्र पाके उस राम की

इबती शिलाएँ नहीं, तैरती हैं जल में !

श्रिप्त बुमती है ! श्रीर, घन है बरसते !

मायावी मनुष्य राम ! वत्स, कह तुमको

कैसे मैं विदा दूँ फिर जूभने को उससे ?

हा विधे ! मरी क्यों नहीं माँ के ही उदर में

शूर्पण्खा,—कुटिला—कुलच्चणा—श्रमंगला !"

नीरव हो रोने लगी रानी यह कहके।

बोला वीर-कुञ्जर कि—'पूर्व-कथा सोच के करती वृथा ही माँ, विलाप यह तुम हो ! नगरी के द्वार पर वैरी है; करूँगा मैं कौन सुख-भोग, उसे जब तक युद्ध में मारूँगा न ! श्राग जब लगती है घर में सोता तब कौन है माँ ? विश्रुत त्रिलोकी में देव-नर-दैत्य-त्रास राज्ञसों का कुल है; ऐसे कुल में क्या देवि, राघव को देने दूँ कालिमा मैं इन्द्रजित राविणा ? कहेंगे क्या मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ? श्रीर, रथी मातुल ? हँसेगा विश्व ! दास को श्राज्ञा दो कि जाऊँ, करूँ राम-वध युद्ध में। कूजते हैं विहग सुनो, वे कुञ्ज-वन में! बीत गई रात, हुआ प्रात, इष्टदेव को

पूज कर, श्रपने दुरन्त दल युक्त मैं
रण में प्रविष्ट हूँगा। देवि, तुम श्रपने
मन्दिर में लौट जाश्रो। श्राके फिर शीव्र ही
रण-विजयी हो पद-पद्म ये मैं पूजूँगा।
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम श्राज़ा दो
जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से,
रोक सकता है कौन किंकर को रण में?"

रत्नमय श्रंचल से श्रश्र-जल पोंछ के , लंकेश्वरी बोली-- ''यदि वत्स, जाता ही है तू, रचःकुलरची विरूपाच करें रचा तो तेरी इस काल-रगा-मध्य ! यही भिन्ना मैं माँगती हूँ उनके पदाब्जों में प्रणत हो ! धौर क्या कहूँ हा ? नेत्र तारा-हीन करके छोड़ चला बेटा, इस घर में तू मुभको !" रोती हुई रानी फिर देख के प्रमीला को , कहने लगी यों-- ''रह मेरे साथ वेटी, तू ; प्रागा ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मैं चन्द्रमुख ! होती कृष्ण पत्त में है धरणी तारक-करों से ही प्रकाशिता-समुज्वला।" करके सु-बाह् जननी की पद-वन्दना सहज विदा हुन्ना । सुवर्णपुराधीश्वरी पुत्र-बधू-संग गई रोती हुई गेह में छोड़ शिविका को युवराज चला वन में पैदल. श्रकेला, रथी मन्द मन्द गति से यज्ञशाला-ध्रोर, बहु पुष्पाकीर्गा पथ से । सुन पड़ा नूपुर-निनाद पीछे सहसा ।

परिचित नित्य पद-शब्द प्रेमिका का है प्रेमिक के कानों में ! हँसा सु-त्रीरकेसरी . बाँध बाह्-पाश में सहर्ष म्गलोचनी प्रेयमी प्रमीला को प्रमोद-प्रेम-भाव से ! ''हाय नाथ !'' बोली सती—''सोचा था कि स्राज मैं जाऊँगी तुम्हारे संग पुराय यज्ञशाला में ; तुमको सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-प्रजा से । क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी करके है रक्खा मुफे सास ने यों । फिर भी रह न सकी मैं बिना देखे पद युग्म ये ? सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्जला है रवि का तेज पा के, वैसे ही निशाचर-रवे. सुनो , दीखता तुम्हारे विना दामी की ऋँधेरा है !" मोतियों मे मिएडत सुवत पर ऋाँखों ने शुचितर मोती बरसाये<sup>च्</sup>! शतपत्रों के इनके समन्न हैं हिमाम्ब-कण छार क्या ? वीरोत्तम बोला—''ग्रमी लौट यहाँ श्राऊँगा लंका-त्रालंकारिगा. मैं राघव को मार के ! जायो प्रिये, लौट तुम लेकेश्वरी हैं जहाँ। होती है उदित चन्द्रमा के पूर्व रोहिगाी ! विधि ने बनाये ये सु-नेत्र हैं क्या रोने को ? होते हैं उदित क्यों प्रकाशागार में सती , वारिवाह ? सुन्दरि, सहर्ष श्रनुमित दो ,— भ्रान्ति-वश जान तुम्हें उत्रा श्रंशुमालिनी , भाग रही रजनी है देखो. शीघ्र गति से !

श्रनुमति दो हे साध्यि, जाऊँ यज्ञ-गृह में।"

जैसे कुसुमेषु जब इन्द्र के निदेश से ,
कु-चर्या में श्र्र चला, छोड़ कर रित को ,
शंकर का ध्यान तोड़ने के लिए, हायरे !
वैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी
इन्द्रजित, छोड़ के प्रमीला सती रित-सी !
कुच्चर्या में यात्रा कर जैसे गया काम था ,
कुच्चर्या में यात्रा कर वैसे ही गया बली
मेघनाद—एक श्रवलम्ब यातुधानों का—
जग में श्रजेय | हाय | प्राक्तन की गित को
शिक्त किसकी है जो कि रोक सके कुछ भी ?
रोने लगी रित-सी प्रमीला सती युवती ।

रत्तोबधू चत्तु-जल पोंछ कुछ चरा में बोली यों सु-रूर देख प्राणाधार पित को— "जानती हूँ मैं, क्यों घन-वन में गजेन्द्र, तू घूमता है, वह गित देख किस लज्जा से मुहँ दिखलायगा तू दिम्म ? कौन तुमको सूचमकि केसि, कहेगा मला जिसके चत्नुश्रों ने रचःकुल-केसरी को देखा है ? तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ मैं। मारता है तू गर्जों को, किन्तु यह केसरी करता पराङ्मुख है तीच्णतम बाणों से दैत्य-कुल-नित्य-वैरी देव-कुल-राज को।"

कह के सती यों कर जोड़ देख व्योम की धोर करने लगी यों रोती हुई प्रार्थना——
''हे नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमीला सदा–सर्वदा दासी है तुम्हारी, तुम्हें वह है पुकारती ;

लंका पर श्राज कृपा-दृष्टि हो कृपामयी !
रज्ञा करो रज्ञोवर की माँ, इस युद्ध में !
श्रावृत श्रमेद्य वर्म-तुल्य करो वीर को !
श्राश्रिता तुम्हारी यह लितका है हे सती ,
जीवन है इसका माँ, इस तरुराज में !
जिसमें कुटार इसे छू न सके, देखना !
किंकरी कहे क्या श्रीर १ श्रन्तर्यामिनी हो जो
तुम माँ, तुम्हारे बिना श्रीर जगदम्बिके ,
रख सकता है किसे, कौन, इस विश्व में ?"

वायु वहता है गन्ध को ज्यों राज-गृह में ,
शन्दवाही श्रम्बर त्यों प्रार्थना प्रमीला की
ले चला तुरन्त उस कैलासाद्रि धाम को !
काँपा भय-युक्त इन्द्र । देख यह सहसा
वायु ने उड़ाया उसे दूर वायु-नेग से .
( श्रपने ठिकाने पर श्राने के प्रथम ही ! )
श्रश्रु-जल पोंछ सती मौन हो चली गई ,
यमुना-पुलिन में ज्यों माधव को दे विदा—
विरह-विपन्ना व्रजबाला शून्य मन से
शून्य गृह में गई हो, रोती हुई सुन्दरी
मन्द मन्द मन्दिर के श्रन्दर चली गई !

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये उद्योगी नाम पञ्चमःसर्गः

## षष्ट सर्ग

रामानुज शूर चले छोड़ उस वन को , भानु-कुल-भानु जहाँ प्रभु थे शिविर में ; देख के किरात यथा वन में मृगेन्द्र को श्रस्नागार में है दौड़ जाता वायु-गति मे चुन चुन तीच्या शर लेने को तुरन्त ही जो हों प्रायानाशी नाशकारी रया-चेत्र में !

थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँचे यशस्त्री वे ।
प्रभु-चरणों में नत हो के भक्ति-भाव सेश्रीर नमस्कार कर मित्र विभीषण को .
बोले -- कृतकार्थ्य हुश्रा यह चिरदास है
श्राज, इन चरणों के श्राशीर्ताद से प्रभो !
ध्यान कर चरणों का. वन मे प्रविष्ट हो ,
पूजा हेम-मिन्दर में मैंने महाचणडी को ।
छलने को दास के बिछाये जाल कितने
देवी ने, निवेदन करूँ में मूढ़ कैसे सो
इन चरणों में ? चन्द्रचूड़ स्त्रयं द्वार के
रच्चक थे; किन्तु हटे युद्ध के बिना ही ये ,
पुण्य के प्रताप से तुम्हारे; महानाग ज्यों
निर्बल हो जाता है महीष्य के गुण से !
वन में घुसा जो दास, श्राया सिंह गर्ज के ,

उसको भगाया, फिर भीम हुहंकार से भंभा उठी, वृष्टि हुई, फैल गई वन में कालानल-तुल्य दव-ज्वाला; जली श्रटवी ; कुछ चर्णा में ही किन्तु प्राप्ति बुभी प्राप ही ! भंभा और वृष्टि रुकी । मैं के तब सामने विपिन-विहारिग्गी विलोकी देव-बालाएँ ; जोड़ कर, माँग वर, उनसे बिदा हुन्ना। दीख पड़ा मन्दिर श्रदूर तब देवी का , करता प्रदीप्त था प्रभा से जो प्रदेश को । सर में प्रविष्ट हो के, स्नान करके प्रभो , तांड कर नीलोत्पल, श्रञ्जली दे श्रम्बा को पूजा भक्ति युक्त । हुईं श्राविभूति श्राप वे ष्पार वरदान दिया दास को उन्होंने यों-( पूर्ण क्रपा युक्त ) ''सब देवी श्रौर देवता , हं सती सुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुमसे ष्याज ! देव-श्रस्न भेजे इन्द्र ने हैं लंका में तेरं लिए; घाप मैं भी घाई यहाँ घाज हूँ तेरा कार्य्य साधने को, शंकर की त्राज्ञा से । देनायुध ले के वीर, संग विभीषण के जा तू नगरी में, जहाँ राविण निकुम्मला— यज्ञागार में है श्रिप्तिदेवता को पूजता । टूट पड़ राच्तस के ऊपर तू सिंह-सा , मार श्रकस्मात उसे ! मेरे वरदान से होकर श्रदृश्य तुम दोनों घुस जाश्रोगे ; वेष्टित करूँगी मैं स्वमाया-जाल से तुम्हें , कोप रखता है यथा घ्यावृत ऋपाण को ;

जा तू हे यशस्वि वीर, निर्भय हृदय से ।" ष्याज्ञा है तुम्हारी श्रव क्या हे प्रभो, दास को ? बीत रही रात देव ! काम नहीं देर का . ष्याज्ञा दो कि जाऊँ श्रभी, मारूँ मेघनाद को ।" बोले प्रमु---'हाय ! कैसे,---दूर से ही देख के जिस यम-दूत को, भयाकुल हो, प्राणों को लेके भागता है जीव-कुल, ऊर्ध्व श्वास से ; भस्मीभृत होते हैं मनुष्य श्रौर देव भी जिसकी कराल विप-ज्वाला से सहज ही !---बै.से तुम्हें भेजूँ उस साँप के विवर में प्राणाधिक ? काम नहीं सीता-समुद्धार का I व्यर्थ हे जलेश. मैंने बाँधा तुम्हें व्यर्थ ही ; मारे हैं श्रसंख्य यातुधान व्यर्थ रण में ; लाया पार्थिवेन्द्र-दल मैं हूँ व्यर्थ लंका में सेन्य-सह; रक्त-स्रोत हाय ! मैंने व्यर्थ ही वृष्टि-वारि-धारा-सा बहाकर धरित्री को ष्यार्द्र किया ! राज्य, धन, धाम, पिता, माता को श्रीर बन्धु-बान्धवों को हाय ! भाग्य-दोष से लो दिया है मैंने; बस, अन्धकार-गृह की दीप-शिखा भैथिली थी ( दास यह है विघे , दोषी है तुम्हारे चरणों में किस दोष से ? ) हाय ! द्रदप्ट ने उसे भी है बुभा दिया ! मेरा घौर कौन है रे भाई, इस विश्व में , मैं ये प्राण रक्खूँ मुख देख कर जिसका ? श्रीर स्वयं जीता रहूँ इस नर-लोक में ? चलो. फिर लौट चलें हम वन-वास को

लदमगा सुलचगा ! हा, कु-चगा में माया की छलना में भूल इस राचस-नगर में भाई, हम श्राये थे, कहूँ मैं श्रव श्रीर क्या ?'' श्रूर-सिंह रामानुज बोले वीर दर्प से—

'नाथ, रघुनाथ, किम हेतू प्राज इतने होते तुम कातर हो ? जो है बली दैव के बल मे, उसे क्या डर है इस त्रिलोकी में ? पत्त में तुम्हारे सुरराज सहस्रात्त हैं ; कैलासाद्रिवासी विरूपाच; तथा शंकरी धर्म की सहायिनी हैं ! देखो देव, लंका की श्रोर; काल-मेघ-सम कोध देव-कुल का ढँक रहा स्वर्गामयी घ्रामा सब घ्रोर है ! ष्यालोकित करता है शिविर तम्हारे को देखो प्रभो, देव-हास्य ! दास को निदेश दो , होऊँ देव-श्रस्न ले के लंका में प्रविष्ट मैं ; निश्चय तुम्हारे पद-पद्मों के प्रसाद से मारूँगा निशाचर को । विज्ञतम तुम हो ; फिर घवहेलना क्यों देव, देव-त्राज्ञा की ? गति है तुम्हारी सर्वकाल धर्म-पथ में ; फिर यों श्रधम्म-कार्य्य श्रार्य करते हो क्यों श्राज कहो ? तोडता है कौन पदाघात से मंगल-कलश श्राप, मंगलमते, श्रहो ?"

बोला तब सुहृद निर्मीषया सु-त्राणी से— ''तुमने कहा जो राघवेन्द्र रथी, सत्य है। विक्रम में श्रम्तक के दूत-सा दुरन्त है वासव का त्रास, मेघनाद, विश्वविजयी।

किन्तु व्यर्थ डरने हैं श्राज हम उससे । रघुकुल-चूड़ामिणा, मैंने स्वप्न देखा है ,---रचःकुल-राजलदमी मेरे शिरोभाग में बैठ कर. करके उजेला-सा शिविर में शुचि विर्गों मे, मती बोली इस दास से ;— ''हाय ! तेरा भाई हे विभीषणा, मदान्ध है ! सोच के रहूँ क्या इस पावमय पुर में पाप-द्वेषिणी मैं ? भला पितल सलिल में खिलती है पद्मिनी क्या ? मेघावृत व्योम में देखता है कौन, कब, तारा ? किन्तु फिर भी, तेरे पूर्व-पुराय से प्रसन्न हूँ मैं तुभ पै ; शून्य राज सिंहासन श्रौर छत्र-दगढ तू पायगा ! मैं करती प्रतिष्ठित हूँ तुभको रत्तोराज-पद पै, विधाता के विधान से ! मारेगा यशस्त्रि कल लच्नमा सहज ही तेरे भातृपुत्र मेघनाद को; सहाय तू होगा वहाँ उसका ! प्रयत्न युत पालना देवों का निदेश हे भविष्य लंकाधीश तु ।" जाग उठा देव, यह स्वप्न देख कर मैं ; पूर्ण हुन्ना शिविर त्रापार्थिव सुगन्धि से ! दिव्य मृदु वाद्य सुने दूर मैंने नभ में। विस्मय के साथ मैंने द्वार पै शिविर के देखी वह माधुरी, श्रपूर्व, मनोमोहिनी ; मोहती है मदन-विमोहन को जो सदा ! कन्धरा ढँके थी श्रहा ! कादम्बिनीरूपिणी कवरी. सु-रत्न-राजि शोभित थी केशों में ;

उसके समन्न है क्या द्वार मेघमाला में चञ्चला की चमक ! श्रदुश्य हुई सहसा देवी जगज्जननी ! सतृष्ण्-स्थिर दृष्टि से देखता रहा मैं बड़ी देश तक, किन्तु हा ! पूरा हुआ फिर न मनोरथ. मुके पुनः माता नहीं दीख पड़ीं । दाशरथे, ध्यान से यह सब वार्ता सुनो श्रीर मुभे श्राज्ञा दो . लदमण के संग वहाँ जाऊँ जहाँ श्रमि की पूजा करता है मेघनाद मखागार में । पालो नरपाल, देव-शासन सुयत्न से ; निश्चय ही इप्ट-सिद्धि प्राप्त होगी तुमको !" उत्तर में साश्रुनेत्र सीतावित बोले यों-"पूर्व-कथा सोच मित्र, व्यय प्राण रोते हैं , कैसे फेंक दूँ मैं भ्रातृ-रत्न को श्रातल में रत्त्रोवर ? हाय ! उस मन्थरा की माया में मूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-दोष से निर्दय हो; मैंने जब छोड़ा राज-भोग को तात-सत्य-रचा-हेतु; छोड़ा तब स्वेच्छा से राज-सुख लदमण ने, भ्रात-प्रेम-वश हो ! रोई श्रवरोध में सुमित्रा माँ एकार के , रोई बधू उम्मिला; मनाया कितना इसे सारे पुर-त्रासियों ने, कैसे मैं कहूँ भला ? किन्तु श्रनुरोध नहीं माना, ( प्रतिविम्ब-सा ) ष्यनुज ष्यनुग हुआ मेरा हर्ष भाव से ; श्राया घोर वन में दे सुख को जलाञ्जली भाई, नवयौवन में ! बोली माँ सुमित्रा यों--- ''मेरा नेत्र-रत्न तूने हरण किया है रे रामचन्द्र ! जानें किस माया के प्रभाव से वत्स को भुलाया ? सौंपती हूँ यह धन मैं तुभको; तू रखना सयत्न मेरे रत्न को , भिन्ना वार वार यही माँगती हूँ तुभसे।"

मित्रवर, काम नहीं सीता समुद्धार का ; लौट जावें दोनों हम फिर वन-वास को ! देव-देत्य-नर-त्रास. दुर्द्धर समर में है रथीन्द्र राविण ! ष्यवश्य ही महाबली है सुकएट, श्रंगद है दत्त रगा-रंग में ; वायु-सूनु हनूमान है महा पराक्रमी ध्रपने प्रभञ्जन पिता के तुल्य हे सखे, है धूम्राच धूमकेतु-तुल्य रगाकाश में श्रिमिरूप; धीर नील, वीर नल, केसरी केसरी विपत्त हेतु; श्रौर सब योदा हैं देवाकृति. देववीर्घः तुम हो महारथी ; लेकर परन्त्र इस सबको भी युद्ध में उसके विरुद्ध नहीं काम देती बुद्धि है ! कैसे उस राज्ञस के संग फिर एकाकी लदमगा लहें गे ? हाय ! मायाविनी त्राशा है . कहता तभी तो हूँ, श्रलंघ्य सिन्धु लाँघ के ष्ट्राया हूँ सखे, मैं इस यातुधानपुर में।"

सहसा श्रनन्त में श्रनन्तसम्भवा निरा,
मधुर निनाद से निनादित हुई वहाँ—
''योग्य है तुम्हें क्या श्रहो ! वैदेहीपते, कहो,
संशय करो जो तुम सत्य देव-वासी में ?

देव-प्रिय तुम हो, श्रवज्ञा करते हो क्यों वीर, देवादेश की ? निहारो शून्य-श्रोर को ।" विस्मय से देखा रघुराज ने कि व्योम में लड़ता भुजंग-भोजी केकी से भुजंग है ! केकारव मिल के फणी की फुफकार से शून्य को प्रपूर्ण करता है, भीम भाव से ; दीर्घ पच्च्छाया घन-राशि-सी है घेरती श्रम्बर को; जलता है कालानल-तेज से बीच में हलाहल । श्रपूर्व युद्ध दोनों ही करते हैं श्रापस में । वार वार घरती काँप उठी; जल-दल उथल-पुथल-सा होने लगा नाद युक्त । किन्तु कुछ देर में होके गतपाण गिरा शिखवर भूमि पे ; गरजा भुजंगवर विजयी समर में !

बोला रावगा। नुज कि—'देखा निज नेत्रों से श्रद्भुत व्यापार श्राज; क्या यह निर्श्व है ? सोच देखो, सीतानाथ, दृष्टि-अम है नहीं ; श्रीघ्र ही जो होगा वही देवों ने प्रपञ्च के रूप में दिखाया तुम्हें; चिन्ता श्रब छोड़ दो ; लच्मगा करेंगे वीर-हीना श्राज लंका को !"

करके प्रवेश तब प्रभु ने शिविर में , ध्याप प्रियानुज को सजाया देव-श्रस्तों से । तारिकारि-तुल्य वीर शोभित हुए घ्रहा ! वज्ञ पर वर्म वर पहना सुमित ने तारामय; इन्द्र-धनुवर्गा-सारसन में फलमल फूल उठा—रत्नों से जड़ा हुश्रा— तेजोमय तीच्या खड्ग । रिव की परिधि-सी हिस्त-दन्त-निर्मित सुवर्णमयी ढाल ने पीठ पर पाया स्थान; संग संग उसके सशर निषंग डुला । वाम कर में लिया देव-धन्वा धन्वी ने; सुशोमित हुम्रा म्रहा ! (सौर-कर-निर्मित-सा ) मुकुट सु-भाल पे । मञ्जु मुकुटोपिर सु-चूड़ा हिलने लगी , केसरी के पृष्ठ पर केसर ज्यों ! हर्ष से रामानुज शूर सजे, श्रंशुमाली भानु ज्यों दीख पड़ता है मध्य वासर में तेजस्वी !

निकले सवेग बली बाहर शिविर से व्यम, यथा चञ्चल तुरंग श्रुंगनाद से ; समर तरंगे जब उठतीं सघोष हैं! ष्पाये वीर बाहर; विभीषणा थे साथ में रण में विभीषण, विचित्र वीर-दंश से ! देवों ने प्रसून बरसाये; नभोदेश में मांगलिक वाद्य बजे; नाची श्रप्तराएँ त्यों ; स्वर्ग, मर्त्य श्रौर नागलोक जयनाद से पूर्ण हुए ! देख तब श्रम्बर की श्रोर को हाथ जोड़ राघव ने की यों ग्रुभाराधना---''धाश्रय तुम्हारे पद-ध्यम्बुजों में ध्रम्बिके . चाहता है राघव भिखारी ष्याज ! दास को भूलो मत, धर्म-हेतु कितना प्रयास है दास ने उठाया, उन श्रहण पदान्नों में श्रविदित देवि, नहीं । फल उस धर्म का मृत्युञ्जय मोहिनि, श्रभाजन को श्राज दो ; रचा करो माता. इस राचस-समर में , प्राणाधिक भ्राता इस लच्चमण किशोर की ! मार के दुरन्त दानवों को, देव-दल को तुमने उबारा था, उबारो माँ, प्रधीन को ; दुर्मद निशाचर का महिषविमर्दिनो , करके विमर्दन, बचाश्रो इस बच्चे को !"

रत्तोरिपु राम ने यों शंकरी की स्तुति की ।
ले जाता समीर यथा परिमल-धन को
राजालय में हैं तथा शब्दवह ब्योम ने
शीघ्र पहुँचाई यह राघव की प्रार्थना
है लासाद्रि धाम में । दिविन्द्र हँसा दिव में ;
वैसे ही बढ़ाया शब्द-वाहक को वायु ने ।
सुनगिरिराज-नन्दिनी ने शुभाराधना
तत्त्वण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त हर्ष से ।

जपा उदयाद्रि पर हँसती दिखाई दी,
धाशा यथा श्रन्धकार-पूरित हृदय में
दुःख-तमोनाशिनी ! विहंग-कुल कुञ्जों में
कूज उठा, गूँज कर दौड़े सब श्रोर को
मृंग मधु-जीवी; चली रात मृदु गित से
तारा-दल संग लिये; जपा के सु-भाल पै
सोही एक तारा, शत तारकों के तेज से !
कुन्तलों में फूल खिले सौ सौ, नये तारों-से !

बोले रघुवीर तब घीर विभीषण से—
"जाश्रो मित्र, देखो, किन्तु सावघान रहना।
सौंपता है राघव मिखारी तुम्हें श्रपना
एक ही श्रमूल्य रस्न रथिवर! बातों का

फाम नहीं, बस. यही कहता हूँ श्राज मैं— जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में !''

श्राश्वासन देते हुए वीर महेष्वास को बोले श्री विभीषण कि——''देव-कुल-प्रिय हो रघु-कुल-रत्न तुम, डरते हो किसको ? मारेंगे श्रवश्य प्रभो, श्राज वहाँ युद्ध में श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर को।''

करके सौमित्रि तब प्रभु-पद-वन्दना , सुहृद विभीपण समेत चले हर्ष मे । सघन घनों ने किया श्रावृत यों दोनों को— करता है कुहरा ज्यों जाड़े के सवेरों में श्रृंगों को; श्रदृश्य चले लंका-श्रोर दोनों वे ।

कमलासनस्थित यहाँ थी जहाँ कमला
रत्तःकुल-राजलद्दमी--रत्तोबधू-वेश में ,
श्राई उस स्वर्ण के सु-मन्दिर में मोहिनी
माया देवी । बोली हँस केशव की कामना-''श्राज किस हेतुमाया देवि, इस पुर में
तुम हो पधारीं ? कहो रंगिणि, क्या इच्छा है ?''

शक्तीश्वरी भाया हँस उत्तर में बोली यों—
'संवरण तेज तुम श्राज करो श्रपना
नील-सिन्धु-बाले! इस सोने के नगर में
श्रा रहे हैं देवाकृति लद्दमण महारथी;
शिव के निदेश से वे मारेंगे निकुम्मला—
यज्ञागार-मध्य जा के दम्भी मेघनाद को।
तेज तव तेजस्विनि, कालानल-तुल्य है;
घुस सकता है यहाँ कौन श्ररि-भाव से?

राघव के ऊपर हे देवि, तुम तुष्ट हो , मेरी यही प्रार्थना है ! तारो वरदान से माधव-रमिण, धर्म्म-मार्ग-गामी राम को ।"

श्राह भर बोली सिवपाद तब इन्दिरा—
'साध्य किसका है विश्वध्येये. इस विश्व में ,
श्राज्ञा की श्रवज्ञा करे श्रव्य भी तुम्हारी जो ?
रोते हैं परन्तु प्राण इन सब बातों को
सोच कर ! हाय ! कैसे श्रादर से मुक्तको
पूजता है रच्नःश्रेष्ठ, मन्दोदरी महिषी ,
क्या कहूँ मैं उसको ? परन्तु निज दोष से
इ्बता है रच्चोराज ! संवरण श्रपना
तेज मैं कस्दूँगी; कौन प्राक्तन की गति को
रोक सकता है ? कहो लच्मण से, श्रावें वे
निर्भय हृदय हो के । होकर प्रसन्न मैं
देती वरदान हूँ कि मारेंगे श्रवश्य वे
मन्दोदरी-नन्दन श्ररिन्दम को युद्ध में !''

पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार को ,
शिशिर-विधौत-फुल्ल फूल ज्यों प्रभात में !
संग चली माया महा रंगिणी उमंग से ।
सूल गई रम्भा-राजि देखते ही देखते ,
मंगल-कलश फूटे; नीर सोखा पृथ्वी ने ;
घरुण-पदों में मिली धाके घ्रहा ! शीघ्र ही
तेजोराशि; होती है प्रविष्ट प्रातःकाल में
जैसे चन्द्रमा की कान्ति भानु-कर-जाल में !
विगत श्री लंका हुई,—खोई फिण्मिनी ने ज्यों
कुन्तल-विभूषा मिण् ! की गमीर गर्जना

दूर बादलों ने; व्योम रोया वृष्टि-मिस से ! कल्लोलित सिन्धु हुश्रा; काँपी महाचेप से चोग्गी; श्रयि रच्नःपुरि. तेरे इस दुःख में , स्वर्गामयि, तू है इस विश्व की विभूषगा !

देखा चढ़ उन्तत प्राचीर पर दोनों ने लाइमण को, मानों कुहरे से ढँका भानु हो किंवा श्राप्त धूम में ! विभीषण था साथ में , बायु-सखा-संग वायु दुई र समर में । कौन कर लेगा श्राज राविण का त्राण हा ! जो भरोसा राच्चसों का है इस जगत में ! जैसे घन-वन में विलोक दूर मृग को चलता सुयोग का प्रयासी मृगराज है— गुल्मावृत किंवा नदी-गर्भ में नहाते को देख कर दूर से, सवेग उसे घरने दौड़ श्राता घोर यम-चक-रूपी नक्र है , श्राति ही श्रदृश्यता से, लच्मण महारथी सुहृद विभीषण समेत चले वैसे ही राच्चस के मारने को, स्वर्ण-लंकापुर में।

माया को विदा दे, सिववाद श्राह भर के , लौटी निज मन्दिर में सुन्दरी श्री इन्दिरा । रोई लोक-लद्दमी हाय ! सोखे समुल्लास से श्रश्र-विन्दु वसुधा ने, सोखती है शुक्ति न्यों यत्न से है कादम्बिनि, तेरे नयनाम्बु को , मञ्जु महा मुक्ताफल फलता है जिससे ।

माया के प्रभाव से प्रविष्ट हुए पुर में दोनों वीर I द्वार खुला ल<del>र</del>मण के छूने से , करके कुलिश-नाद; किन्तु गया किसके श्रवणों में शब्द ! हाय ! जितने सुभट थे श्रम्थ हुए माया के प्रताप से, उलूक ज्यों ; कोई नहीं देख सका दोनों कालदूतों को , कौशल से साँप घुसे मानों फूल-राशि में !

देखी चतुरंगसेना लहमणा ने द्वार पे , चारों खोर । हाथियों के ऊपर निषादी हैं , घोड़ों पर सादी हैं, रथों पर महारथी , भूपर पदातिक, कराल काल-दूत-से— भीमाकृति, भीमवीर्ध्य, रण में खजेय हैं । कालानल-तुल्य विभा उठती है ज्योम में !

देखा भययुक्त बीर लदमण ने वह नि-सा
प्रद्वेड नियारी, महा रद्या विरूपाच है ,
स्वर्ण-स्थारूढ़; श्रीर ऊँचा ताल-तरु-सा
ताल जंघा सुर है भयंकर गदा लिये ,
मानों गदाधारी हों मुरारि; गज-पृष्ठ पै
शत्र कुल-काल कालनेमि है; सुरण में
कुशल रण्पिय है; मत्त बीर-मद से
सतत प्रमत है; सुदच्च यद्यपित-सा
चित्तुर है; श्रीर बहु योद्धा हैं महाबली
देव-देत्य-नर-त्रास ! धीरे बड़े दोनों ही ।
देखा चुपचाप बली लदमण् ने मार्ग के
दोनों श्रोर शत शत हेम-हर्म्य, शालाएँ ,
मन्दिर, विपणि, उत्स, उपवन, सर हैं ;
मन्दुरा में श्रश्व श्रीर वारण् हैं वारी में ;
श्रिप्त-वर्ण स्यन्दन श्रसंख्य रथ-शाला में ;

श्रस्तशाला, चारु चित्रशाला, नाट्यशालाएँ, रत्नों से जटित हैं; श्रहा ! ज्यों सुरपुर में ! कह सकता है कौन लंका के विभव को ? दैयतों का लोभ वह, दानवों की ईर्ष्या है ! कर सकता है भला कौन जन गणना— सागर के रत्नों की, नभस्तल के तारों की ?

देखा वीर लद्मण ने बीचोंबीच पुर के कौतुक से, रचोराज-राज-गृह । भाते हैं श्रेणीबद्ध हेम-हीर-स्तम्भ; नम छूती है उच गृहचूड़ा, यथा हेमकूट-शृंगाली श्रामामयी । हस्तिदन्त हेमकान्ति-युक्त है शोमित भरोखों श्रौर द्वारों में, प्रमोद दे श्राँखों को, प्रभात में ज्यों होता सुशोभित है सौर-कर-राशि-युक्त संचय तुषार का ! विस्मय समेत तब देख विभीषणा को , विपुल यशस्वी वीर रामानुज बोले यों— 'रचोवर, श्रयज तुम्हारा राज-कुल में धन्य है, सु-महिमा का श्रर्णव जगत में । श्रौर किसका है श्रहा ! भव में विभव यों ?"

शोक से विभीषण ने त्राह भर के कहा—
'श्र-रत्न तुमने कहा सो सब सत्य है!
त्रीर किसका है हाय! भव में विभव यों?
किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि में।
एक जाता, दूसरा है त्राता, यही रीति है,
सागर-तरंग यथा! त्रास्तु, चलो शीघ्र ही
रिथवर, कार्य्य साधो, मार मेघनाद को,

पाश्रो श्रमरत्व देव, पीकर यशः सुधा !" दोनों चले सत्वर, श्रदृश्य माया-बल से देखीं बली लदमण ने तीरों पै तड़ागों के , मीन-मद भंजिनी मृगाची यातु-बधुएँ , कर्जों में सुवर्ण-घट, होठों पर हास्य है ! कमल जलाशयों में फूले हैं प्रभात में ! कोई भीमकाय रथी बाहर को वेग से जा रहा है, फूल-शय्या छोड़, वर्म पहने , पैदल; बजा रहा है कोई भीमनाद से श्रृंग, निद्रा छोड़ के; सजाता श्रश्वपाल है धरवः मज गरज पकड़ता है शुग्रड से मुद्गर; पड़ी है भूल पीठ पर रेशमी , जिसमें सु-मुक्तामयी भालर है भूलती ; स्वर्गा-केत्-रथ में श्रनेक श्रस्न सारथी रखता है। मन्दिरों में वाद्य प्रातःकाल के बजते हैं, जैसे मनोहारी गौड़-गेह में देव-दोल-उत्सव में, श्रा के जब देवता भूमि पर, करते हैं पूजन रमेश का ! चुन कर फूल कहीं जा रही है मालिनी करके सुगन्धिमय मार्ग को, उजेला-सा फैला कर चारों घोर, फूल-सखी ऊषा-सी ! दुग्ध-दिध-भार लिये जाते कहीं भारी हैं ; बढ़ता है यातायात चारों घोर कमशः , सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से । कोई कहता है-- 'चलो, बैठें चल कोट पै इ

भीव्र नहीं जायेंगे तो ठौर नहीं, पायेंगे,

युद्ध देखने के लिए ध्रद्भुत । जुड़ायँगे
धाँखें ध्राज, देख रण-सज्जा युवराज की ,
धाँर सब वीरों की ।' प्रगल्मता से कोई यों
उत्तर में कहता है—'कोट पर जाने का
काम क्या है ? मारेंगे कुमार च्रिया मात्र में
राम घाँर लद्मगा को; उनके प्रहारों से
रह सकता है खड़ा कौन, बोलो, विश्व में ?
दग्ध यों ध्रिरिन्दम करेंगे वैरि-वृन्द को ,
ग्रुष्क तृण्-पुंज को ज्यों करता कृशानु है !
चराडाघात से दे दर्गड तात विभीषण को ,
बाँधेंगे ध्रधम को वे धाँर फिर धावेंगे
राज-सभा-धाम में ख्रवश्य रण्-विजयी ;
इससे सभा में चलो, मेरी बात मान के।'

कितना बली ने सुना, देखा तथा कितना , क्यों कर कहेगा किन ? हँस मन मन में , देवाकृति, देववीर्य, दिव्यायुघ, दिव्यधी लद्मग्य विभीषणा समेत चले शीघ्र ही ; श्रागया निकुम्भला का यज्ञागार श्रन्त में ।

बैठ के कुशासन के ऊपर. श्रकेले में ,

पूजता है इन्द्रजित वीर इष्टदेव को ;—

पट्टवस्त्र-उत्तरीय धारणा किये हुए ।

भाल पर चन्दन की बिन्दी श्रीर कराठ में

फूलमाला शोभित है । धूप धूपदानों में

जलती है, चारों श्रीर पूत-वृत-दीप हैं

प्रज्वलित; गन्ध-पुष्प राशि राशि रक्खे हैं;

खड्ग-श्रृंग निर्मित भरे हुए हैं श्ररघे ,

गंगे, पाप-नाशक तुम्हारे पुराय तोय से !
हेम-घयटा श्रादि वाद्य रक्खे हैं समीप में ,
नाना उपहार स्वर्ग्य-पात्रों में सजे हुए ;
द्वार है निरुद्ध; बैटा एकाकी रथीन्द्र है ,
मानों चन्द्रचूड़ स्वयं तप में निमग्न हैं
योगिराज, कैलासाद्रि, तेरी उच्च चूड़ा पे !

होता है प्रविष्ट भूखा व्याघ्र गोष्ठग्रह में जैसे, यमदूत भीमबाहु माया-बल से लद्दमण् प्रविष्ट हुए देवालय में । घ्रहा ! भन भन खड्ग हुष्मा कोष में, निषंग में संघर्षित बाण् हुए, मानों घरा घसकी , काँप उठा मन्दिर सु-वीर-पद-भार से ।

चौंक कर, बन्द भ्राँखें खोल कर सहसा देखा बली राविण् ने देवाकृति सामने तेजस्वी महारथी,—हो तरुण तरिण ज्यों भ्रंशुमाली!

करके प्रणाम पड़ पृथ्वी पै, हाथ जोड़ बोला तब वासव-विजेता यों— 'पूजा शुभयोग में है श्राज हे विभावसो, किंकर ने तुमको, तभी तो प्रभो, तुमने करके पदार्पण पवित्र किया लंका को ! किन्तु तेजोधाम, किस हेतु कहो, श्राये हो रच्चोवंश-वेरी, नर, लदमण के रूप में, क्रपया कृतार्थ करने को इस दास को ! लीला यह कैसी है तुम्हारी विभो, वीर ने माथा टेक फिर भी प्रणाम किया भक्ति से । रौद्रमूर्ति दाशरिथ बोले नीर-दर्प से—

"पानक नहीं मैं, देख रानिए, निहार के!
लद्मिंग है नाम मेरा, जन्म रघु-कुल में!
मारने को श्रूर-सिंह, तुमको समर में
श्राया हूँ यहाँ मैं; श्रानिलम्ब मुमे युद्ध दे।"
सहसा उठाये फन देख फिए निरात होता है
जैसे, बली लद्मिंग की श्रोर लगा देखने।
भीत हुश्रा श्राज भय-श्रून्य हिया! हाय रे!
निगलित सार हुश्रा तीच्यातम ताप से!
प्राप्त किया सहसा प्रभाकर को राहु ने!
सोख लिया सागर को दारुग निदाय ने!
किल ने प्रवेश किया नल के शरीर में!!!

विस्मय से बोला बली—''सत्य ही जो तुम हो रामानुज, तो हे रिथ, किस छल से कहो , रचोराज-पुर में घुसे हो तुम ? सैकड़ों यच्चपित-त्रास रच, तीच्या शखपािया जो , सावधान रचा करते हैं पुर-द्वार की ; श्रृंगधर-सा इस पुरी का परकोटा है ऊँचा. घूमते हैं जहाँ श्रयुत महारथी चकावली रूप में; भुलाया इनं सबको कौन माया-बल से बताधो, बिल, तुमने ? मानव हो तुम तो, परन्तु श्रमरों में भी ऐसा रथी कौन इस विश्व में है, जो कभीं कर दे विमुख इस यातुधान-दल को , एकाकी समर में ? प्रपञ्च यह दास को

करता है विचत तुम्हारा क्यों, कही प्रभी , सर्वभुक ? कौतुिक, तुम्हारा यह कौन सा कौतुक है ? लद्मण नहीं है निराकार जो हो सके प्रविष्ट इस मन्दिर में हे शुचे ! देखो. घव भी है द्वार रुद्ध ! इस दास को देव. वर-दान करो. राघव को मारके . निःशंका करूँगा श्राज मातृभूमि लंका को ! किष्किन्धा-कलत्र को खदेडूँगा सु-दूर मैं , बाँघ कर, राज चरणों में विभीषण को-जो कि राज-द्रोही, कुल-कगटक है—लाऊँगा I सुनो, वह श्रृंग-नाद देव, सब श्रोर से श्रृंगत्रादि-वृन्द करता है महानन्द से ! भग्नोद्यम होगी चम् देर जो करूँगा मैं ; देव. कृपा-कोर कर किंकर को दो बिदा !" बोले फिर देवाकृति श्री सौमित्रि केसरी-"रे दुरन्त राविषा, कृतान्त मैं तो तेरा हूँ ! भूतल को भेद कर काटता भुजंग है थायु-हीन जन को ! तू मद से प्रमत्त है ; देव-बल से है बली; तो भी देव-कुल की करता श्रवज्ञा है सदैव श्ररे दुर्मते ! ष्याज मेरे हाथों प्रनप्त प्राया जान प्रपना ! देवादेश से ही धाज रामानुज मैं यहाँ करता प्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुभको !"

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कोषित श्रासि की घोर धारवाली ! महा कालानल तेज से दृष्टि भुलसाकर जो—देवराज-कर में गाज-सी— दिखाई पड़ी ! बोला मेघनाद यों—

''रामानुज लद्दमण हो यदि तुम सत्य ही ,
तो हे महाबाहो, मैं तुम्हारी रण्य-लालसा

मेंदूँगा श्रवश्य घोर युद्ध में; भला ! कभी
होता है विरत इन्द्रजित रण्य-रंग-से ?
लो श्रातिथ्यसेवा श्रूर-सिंह, तुम पहले ,
मेरे इस धाम में जो श्रागये हो, ठहरो !
रच्चोरिपु तुम हो, श्रतिथि तो भी श्राज हो !
सज लूँ जरा मैं वीर-साज से । निरस्न जो
वैरी हो, प्रथा नहीं है श्रूर-वीर वंश में
मारने की उसको, इसे हो तुम जानते ,
सित्रिय हो तुम; मैं कहूँ क्या श्रीर तुमसे ?"

बोले तब लद्मगा गभीर घन-घोष से—
"छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में
बाघ को श्रवोध ? श्रभी वेसे ही करूँगा मैं
तेरा वध ! जन्म तेरा रच्चःकुल में है, मैं
चित्रियों का धर्म्म कैसे तेरे संग पालूँगा ?
शत्रुश्रों को मारे, जिस कौशल से हो सके !"

बोला तब इन्द्रजित ( वीर श्रमिमन्यु ज्यों रोष-वश तप्त सराकार, सप्त श्र्रों से ) "त्तत्र-कुल का है तू कलंक, तुभे धिक है लद्मणा ! नहीं है तुभे लज्जा किसी बात की । मूँद लेगा कान वीर-वृन्द घृणा करके , सुन कर तेरा नाम ! दुष्ट, इस घर में चोर-सा प्रविष्ट तू हुश्रा है; श्रभी दगड दे करता निरस्त हूँ यहाँ रे नीच, मैं तुभे ! साँप घुस श्राये यदि गेह में गरुड़ के , लौट सकता है फिर क्या निज विवर को ? लाया तुमे कौन यहाँ, दुर्गति रे नीच रे ?"

श्ररघा उठा कर तुरन्त महावीर ने मारा घोरनादयुक्त लद्दमण के भाल में । पथ्वी पर वीर गिरे भीषमा प्रहार से , गिरता प्रभञ्जन से जैसे तरुराज है चड़ मड़ ! देवायुध मन मन हो उठे ; काँप उठा देवालय मानों महि-कम्प में : शोगित की धारा बही ! देव-श्रमि शीघ्र ही धर ली सु-चीर इन्द्रजित ने, परन्तु हा ! उसको उठा न सका ! चाप खींचा, वह भी लदमगा के हाथ में से खींचा नहीं जा सका ! पकड़ा फलक कोध युक्त खींच लेने को . निष्फल परन्तु हुन्ना योद्धा उस यत्न में ! शुगड में पकड़ के करी ज्यों शैल-श्रृंग को र्सीचे वृथा, र्सीचा तूराए प्रति बलशाली ने ! जान सकता है कौन माया महामाया की ? देखा द्वार श्रोर तब सामिमान मानी ने । दीख पड़े वीर को सु-विस्मय के साथ में भीम शूलपाणि, घूमकेतु-सम, सामने काका श्री विभीषगा—विभीषगा समर में !

"जाना श्रव" बोला यों श्रारिन्दम विषाद से— "कैसे हुश्रा लद्दमगा प्रविष्ट इस पुर में ? हा ! क्या तात, उचित तुम्हारा यह काम है ? जननी तुम्हारी निकषा है, श्रौर भाई है रचोराज श्रौर कुम्मकर्ण शूली शम्मु-सा ?
श्रातृपुत्र वासव-विजेता मेघनाद है !
निज गृह-मार्ग तात, चोर को दिखाते हो ?
श्रौर राज-गृह में बिडाते हो श्रपच को ?
निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो तात, पितृ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ दो ,
जाऊँ श्रौर लाऊँ श्रमी श्रस्त श्रस्तागार से ;
लच्मणा को शीघ्र पहुँचाऊँ यमलोक में ,
लंका का कलंक मैं मिटाऊँ महा युद्ध में ।"

उत्तर में बोला यों विभीषगा कि— ''घीमते . व्यर्थ यह साधना है ! मैं हूँ राघवेन्द्र का दास; कैसे कार्य्य करूँ उनके विपत्त में , रचा करने को मैं तुम्हारे श्रनुरोध की ?'' कातर हो मेघनाद फिर कहने लगा-"काका. मरने की त्राप इच्छा मुक्ते होती है बातें ये तुम्हारी श्राज सुन कर, लज्जा से ! राघव के दास तुम ? कैसे इस मुख से बात निकली है यह ? तात, कहो दास से 1 शंकर के भाल पर की है विध्—स्थापना विधि ने; क्या भूमि पर पड कर चन्द्रमा लोटता है धृलि में ? बतात्रो तुम सुमको . भूल गये कैसे इसको कि तुम कौन हो ? जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ट राजकुल में ? कौन वह नीच राम ? स्वच्छ सरोवर में केलि करता है राजहंस पद्म-वन में , जाता वह है क्या कभी पंक-जल में प्रभो ,

शैवल-निकेतन में ? मृगपति केसरी , हे सुवीर-केसरि, बताष्ट्रो, क्या श्रृगाल से सम्भाषणा करता है मान कर मित्रता ? सेवक है श्रज्ञ श्रौर विज्ञतम तुम हो . इन चरणों में कुछ भ्रविदित है नहीं। न्नद्रमति मर्त्य यह लद्मण् है, श्रन्यथा करता प्रचारित क्या शस्त्र-हीन योद्धा को ? क्या यही महारथि-प्रथा है हे महारथे ? ऐसा एक शिशु भी नहीं है इस लंका में हँस न उठे जो यह बात सुन ! छोड़ दो मार्ग तुम तात, श्रभी लौट के मैं श्राता हूँ; देखूँगा कि घाज किस दैव-बल से मुफे करता पराङ्मुख है लह्मगा समर में ! देव. दैत्य श्रीर नर-युद्धों में स्वनेत्रों से देखा शौर्य रच्चःश्रेष्ठ, तुमने है दास का ! दास क्या डरेगा देख ऐसे चुद्र नर को ? ष्ट्राया है प्रगल्भता से दाम्भिक निकुम्भला यज्ञागार मध्य घुस; दास को निदेश दो , दगड दूँ श्रभी मैं इस उद्धत श्रधम को । चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्खे यों वनचर ! विधाता हा ! नन्दनविपिन में घूमें दुराचार दैत्य ? विकसित कब्ज में कीट घुसे १ तात, श्रापमान यह कैसे मैं सह लूँ तुम्हारा भातृपुत्र हो के ? तुम भी सहते हो रच्चोवर, कैसे, कहो, इसको ?" मन्त्र-बल से ज्यों फणी नत शिर होता है, लज्जा-वश म्लानमुख बोला विभीषण यों—

''दोषी मैं नहीं हूँ वस्त, न्यर्थ यह मर्स्तना
करते हो मेरी तुम ! हाय ! इस सोने की
लंका को डुबोया निज कर्म्म-फल-दोष से
राजा ने स्वयं ही ! श्रघ-द्वेषी सदा देव हैं,
गौर श्रघ-पूर्ण हुई लंका श्रब पूर्णतः;
दूबती इसीसे है कराल काल-जल में,
दूबती है एक साथ पृथ्वी ज्यों प्रलय में !
मैं इसीसे रच्चा-हेतु राघव-पदाश्रयी
जाकर हुश्चा हूँ ! वस्त, सोचो तुम्हीं मन में;
चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष से ?"

रुष्ट हुमा इन्द्रजित ! रात में जो व्योम में करता गभीर घोष रोष कर मेघ है , बोला बली— 'धर्म-पश्गामी तुम नामी हो रचोराजराजानुज, बोलो, इस दास से धर्म वह कौन सा है, जिसके विचार से जाति-पाँति, आतृ-भाव, सब को जलांजली दी है तुमने यों भ्राज ? कहता है शास्त्र तो— पर-जन हों गुणी भी, निर्गुण स्वजन हों , निर्गुण स्वजन तो भी श्रेष्ठ हैं सदैव ही ; पर हैं सदैव पर ! शिचा श्रहो ! तुमने पाई कहाँ रचोवर ? किन्तु मैं वृथा तुम्हें हे पितृव्य, दोष दूँ क्यों ? ऐसे सहवास से क्यों न तुम ऐसी महा वर्वरता सीखोगे ? नीच-संग करने से नीचता ही भ्राती है !" होकर सचेत यहाँ माया के प्रयत्न से .

घोर हहंकार कर रामानुज शूर ने टंकारित चाप किया श्रीर तीचण बाणों से बिद्ध किया वैरिन्दम इन्द्रजित घीर को , वेधा था शरों से महेष्वास तारकारि ने तारक को जैसे ! रक्त-धारा बही वेग से , भूधर-शरीर से ज्यों वारि-स्रोत वर्ष में । मींग गये वस्त्र घ्यौर भींग गई वसुधा ! होकर ध्रधीर हाय ! प्रास्तान्तक पीड़ा से , शंख. घराटा श्रौर उपहार-पात्र श्रादि जो यज्ञ-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने कोध से रथीन्द्र ! श्रिभमन्यु यथा युद्ध में होकर निरस्न सप्त रथियों के बल से . फेंकता कभी था रथ-चक, कभी चूड़ा ही, छिन्न चर्म, भिन्न वर्म, भग्न श्रिसि ही कभी , था गया जो हाथ में ! परन्तु महामाया ने सब को हटाया दूर, फैला कर हाथ यों--सोते हुए बालक के ऊपर से जननी मच्छड हटाती है हिला के कर-कंज ज्यों ! दौड़ा तब राविया सरोष, भीमनाद से गर्ज कर लद्भगा की श्रोर, यथा केसरी टूटता है सम्मुख प्रहारक को देख के ! माया की श्रपार माया ! चारों श्रोर वीर को तत्त्रण दिखाई दिये—बैंडे भीम भैंसे पै कालदराडधारी यमराज, शूली, हाथ में शूर लिये; घौर शंख, चक, गदा, पदा से शोभित चतुर्भुज; सभीत देखा शुर ने

देव-कुल-रिथयों को दिव्य व्योमयानों में ! दीर्घश्वास ले के सिवषाद खड़ा हो गया निष्कल कलाधर ज्यों राहु-यास से, बली ; कि वा केसरी ज्यों हढ़ जाल में फँसा हुआ !

धन्वा छोड लच्मण ने तीच्णतर श्रिस ली, देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि फुलसी ! श्रन्धा हुत्रा हायरे ! श्ररिन्दम महाबली इन्द्रजित, तत्त्रण् ही घोर खड्गाघात से गिर पड़ा पृथ्वी पर, भींग कर रक्त से । थर थर काँपी धरा, जलनिधि गरजा उथल-पथल हो के; भैरव निनाद से पूर्ण हुद्या विश्व ! स्वर्ग. मर्त्य, रसातल में ष्प्रमरामर जीव हुए त्र्यातंकित शंका से ! बैठा था सभा में जहाँ स्वर्गा-सिंहासन पै रचोराज, सहसा किरीट खस उसका गिर पड़ा पृथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की कट कर शत्रु-रथी-द्वारा गिरे भूमि पै। शंकर को याद किया शंका मान चित्त में लंकाराज रावणा ने ! तत्त्वण प्रमीला का वामेतर नेत्र नाचा ! हो के श्रात्मविस्मृता सहसा सती ने पोंछ डाला भव्य भाल का सुन्दर सिन्दूर-विन्दु ! मन्दोदरी महिषी श्रव्छे-भले में ही श्रकस्मात हुई मूर्व्छिता ! सोते हुए मोदमयो गोदियों में माँत्रों की रोने लगे बच्चे, श्रार्तनाद करते हए . रोये व्रज-वरस थे ज्यों पीछे, जब थे गये

करके श्रेंधेरा, व्रज-चन्द्र मधुपुर को ! यों श्रन्याय-संगर में गिर के महारथी . रत्तःकुल का भरोसा, इन्द्रजित घ्रन्त में , बोला करू वचनों से, रामानुज शुर से-''चत्र-कुल-ग्लानि तू सुमित्रा-पुत्र, है ! तुमे धिक शत वार ! रावणात्मज मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ ! किन्तु तेरे कराघात से मरता हूँ, नीच, यही दुःख रहा मन में ! दानव-दलन देवराज का समर में दलन किया था हाय ! तेरे ही करों के क्या श्राज मरने के लिए मैंने ? किस पाप से दैव ने दिया है यह ताप इस दास को , कौन जानें ? श्रीर क्या कहूँ मैं श्रब तुभसे ? बात यह रच्चीराज जब सुन पायँगे , कौन कर लेगा तब तेरा त्राण दुर्मते ? **प्रतल-**पयोधि-तल में तू यदि डूबेगा पामर. प्रविष्ट होगा घोर वडवाग्नि-सा राज-रोष सत्वर वहाँ भी ! घन-वन में , दावानल हो के तुभे जाकर जलावेगा , यदि तू छिपेगा वहाँ ! रात्रि-तम भी तुभे ढँक न सकेगा श्वरे. रात्रिञ्चर-रोष से ! दैत्य, नर, देव, ऐसी शक्ति किसकी है जो त्रागा करे नीच. तेरा रावणा के रोष से ? कौन रे कलंकि, यह मेटेगा कलंक ही तेरा ?" यही कहके विषाद से सुमति ने याद किये मान्-िपन्-पाद-पद्म श्रन्त में।

ष्मस्थिर-ष्मधीर हुष्मा धीर याद करके नित्य नवानन्दमयी प्रेयसी प्रमीला को ! रक्त-संग बहके ष्मनर्गल प्रवाह से ष्माँसुष्मों ने ष्मार्द्र किया हाय ! धरातल को । शान्तरश्मि भानु या कृशानु निर्वापित-सा , दील पड़ा वीर वर भूपर पड़ा हुष्मा ।

बोला साशुनेत्र रावणानुज निहार के---''कौशिकशयनशायी वीरबाहो. तुम हो सर्वदा, पड़े हो धाज हा ! किस विराग से पृथ्वी पर ? क्या कहेंगे रच्चोराज तुमको देख इस शय्या पर ? मन्दोदरी महिषी ? इन्दुमुखी सुन्दरी प्रमीला ? दिति-पुत्रियाँ---देवबाला-दीप्ति-म्लानकारिग्गी--वे दासियाँ ? जरठा पितामही तुम्हारी सती निकषा ? क्या कहेगा रच्नःकुल ? वत्स, उस कुल के चुडामिया तुम हो; पड़े हो तात, क्यों ? उठो ! छोडता तुम्हारे द्वार-पथ को हूँ मैं ध्रमी मान के तुम्हारा श्रनुरोध ! श्रस्नागार से प्रस्न लाग्रो, लंका का कंलक मेटो युद्ध में ! रत्तःकुल-गर्व कहो, क्या मध्यान्ह में कभी , विश्वदृगानन्द, ऋंशुमाली श्वस्त होता है ? फिर इस वेश में यशस्वि, तुम धाज क्यों भूपर पड़े हो ? सुनो, श्रंगनादी तुमको , शृंगनाद करके बुलाते हैं, उठो, घहो ! देखो. हय हींसते हैं, गज हैं गरजते ; सजती है चिराडका-सी राचस-प्रनीकिनी।

सत्रं जय, देखो, पुर-द्वार पर वैरी है ; निज कुल-मान रक्खो वीर, इस रण में !" यों बह विलाप किया वीर विभीषणा ने शोक-वश । लद्दमण सशोक मित्र-शोक से बोले तब-''रचःकुल-चूड़ामणे, शान्त हो , रोको शोक; लाभ क्या है व्यर्थ इस खेद से ? चीर-वध मैंने किया. विधि के विधान से ; दोष क्या तुम्हारा भला ? श्राश्रो, चलें लौट के दास विना चिन्ताकुल चिन्तामिया हैं जहाँ। मांगलिक वाद्य सुनो, बजते हैं स्वर्ग में !" दिव्य वाद्य-नाद सुना कान दे के वीर ने चित्तहारी, स्वम में ज्यों ! लौटे शीघ्र दोनों ही . सिंहिनी के पीछे यथा मार सिंह-शिशु को , जाता है किरात ऊर्ध्वश्वास-वायु-वेग से-प्राण ले के. जिसमें न श्राके कहीं सहसा ष्याक्रमण भीमा करे, विवशा विषाद से . देख हतजीव शिशु ! किंवा द्रोगा-पुत्र ज्यों सप्त पंच बालकों को--पागडव-शिविर में--मार रजनी में, मनोगति से, ष्रधीर हो. हर्ष-भय-पूर्वक गया था कुरुनेत्र में , भंग उरु कौरवेश दुर्योधन था जहाँ ! दोनों ही श्रदृश्य चले, माया के प्रसाद से , वैदेही-विलासी वीर थे जहाँ शिविर में । करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के श्री सौमित्रि बोले---''इन पैरों के प्रसाद से देव, रघुवंश-श्रवतंस, हृश्रा विजयी

दास यह ! मारा गया इन्द्रजित युद्ध में !" ष्यादर से माथा चूम; ष्यालिंगन करके , बोले नेत्र-नीर भर प्रभु यों श्रनुज से-''पाया प्राज सीता को तुम्हारे भुज-बल से हे भुजबलेन्द्र ! तुम धन्य वीर-कुल में ! जननी सुमित्रा धन्य ! धन्य रघुकुल है ! तात. तव जन्मदाता धन्य दशरथ हैं! धन्य मैं तवायज हूँ ! धन्य जन्मभूमि है , नगरी श्रयोध्या ! तव सुयश सदैव ही विश्व में रहेगा यह ! शक्ति-दाता देवों को पूजो वत्स, दुर्बल सदैव हैं स्वबल से मानवः सु-फल-दाता देव ही हैं विश्व में !" यों कह, सुहृद्वर विभीषण से, प्रेम से, बोले प्रभु-"'पाया तुम्हें मैंने शुभयोग में मित्र, इस राच्चस-पुरी में, भाग्य-बल से ! कीत किया घाज रघुवंश को है तुमने ष्पपने गुर्णों से गुर्णधाम । कहूँ श्रीर क्या ? मित्र-कुल-राज तुम, भानु प्रहराज ज्यों ! श्राश्रो, श्रव पूजे उन्हें, जो है माँ शुभंकरी शंकरी।" सुरों ने बरसाये पुष्प न्योम से ; 'जय जय सीतापति' नाद किया सेना ने

> इति श्री मेघनाद-वध काव्ये वधो नाम पष्ठः सर्गः

हर्ष से; -- सशंका जगी लंका उस नाद से ।

## सप्तम सर्ग

उदित दिनेश हुमा मन उदयादि पै .

सुप्त पद्म-पर्गा पर श्राहा ! पद्मयोनि ने , खोल कर पदा-नेत्र, सुप्रसन्न भाव से मानों भूमि-श्रोर देखा ! पुष्पकुन्तला मही मुक्ताहार पहने गले में, हँसी हर्ष से । मांगलिक वाद्य मन्दिरों में बजते हैं ज्यों उस्तव में. श्रेष्ठ स्वरलहरी निकुंजों में उठने लगी रयों। खिली निलनी सु-जल में .. तुल्य प्रेम वाली स्वर्ण सूर्य्यमुखी स्थल में । देह ध्रवगाहता है ज्यों निश्चि-शिशिर में कुसुम, श्रमीला सती सुरभित नीर से स्नान कर, मौंप गुथबाने लमी युवती । सोही स्निग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों-मेघावली मध्य इन्द्रलेखा ज्यों शरद में । रत्नमय कंकण, मृगाल-भुज वाली ने करने को विभूषित मृशाल-भुज, पहना , वेदना ही प्राहा ! दुढ़ बन्ध-सम उसने ! षीड़ा मृदु क्यंठ को दी स्वर्ण-क्यंठमाला ने फॉसी के समान ! सती बिस्मय के भाव से वासन्ती, वसन्त की-सी गन्ध वाली, घाली से

बोली— "क्यों पहन नहीं सकती हूँ सिंख, मैं धाभूषणा ? घौर नगरी में सुनती हूँ क्यों रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ? बामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ? रोपे उठते हैं प्राणा ! घालि, नहीं जानती धाज मैं पडूँ गी हाय ! कौन सी विपत्ति में ? यज्ञागार में हैं प्राणानाथ; तुम उनके पास जाधो, रोको उन्हें, युद्ध में न जांवे वे सूरशिरोरल इस दुर्दिन में ! स्वामी से कहना कि पैरों पड़ रोकती है किंकरी!"

मौन वीगा-वागी हुई, बोली तब वासन्ती—
"श्रवण लगा के सुनो इन्दुमुिल, कमशः
बढ़ता है श्रार्तनाद ! कैसे कहूँ, श्राज क्यों
रो रहे हैं पौरजन ? श्राश्रो, चलें शीप्र ही
मिन्दर में, पूजा करती हैं जहाँ महिषी
मन्दोदरी—श्राशुतोष शंकर की मिक्त से ।
श्रव, गज, रथ, रथी मत्त रगा-मद से
चलते सघन राज-पथ में हैं; कैसे मैं
जाऊँगी मखालय में, सजते हैं जिसमें
कान्त तव सीमिन्तिन, चिर रगाविजयी
श्रेष्ठ रगा-सज्जा से ? तुरन्त चली दोनों ही
चन्द्रचूड़-मिन्दर में मन्दोदरी महषी
पुत्र-रज्ञा-हेतु जहाँ चन्द्रचूड़ाराधना
करती थीं व्यर्थ ! व्यय दोनों चलीं शीष्र ही ।

विरस वदन श्राज कैलासाद्रि धाम में बैठे हैं गिरीश । सविषाद श्राह भर के ,

हैमवती-श्रोर देख बोले ईश उनसे----''सफल मनोरथ तुम्हारा हुन्ना देवि, है ; मारा गया इन्द्रजित योद्धा काल-रगा में । यज्ञागार-मध्य उसे कौशल से माया के मारा बली लद्मगा ने ! मेरा महा भक्त है रचःकुलराज सति, दुःख देख उसका होता हूँ सदा मैं दुखी। शूल यह जो शुभे 🗩 देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके घोराघात से भी घोर होता पुत्रशोक है ! रहती सदैव वह वेदना है, उसको मेट नहीं सकता है सर्वहर काल भी ! गवण कहेगा क्या सुपुत्र-नाश सुन के ? महसा मरेगा यदि रुद्धतेज दान से रचा मैं करूँगा नहीं सर्व शुभे, उसकी । तुष्ट किया इन्द्र को तुम्हारे श्रनुरोध से , श्रनुमित दो कि श्रव रावण को तोष दूँ।"

बोली श्री भवानी तब—''चाहो सो करो प्रभो , वासव की वासना को पूर्ण करने की थी भिद्या चरणों में, वह सिद्ध ध्रब हो गई। दासी का सुभक्त रथी दाशरिथ है विभो , बात यह विश्वनाथ, मन में बनी रहे! इन चरणाम्बुजों में दासी घ्रौर क्या कहे?''

श्रुली हँसे, याद किया वीरभद्र श्रूर को । श्रुणत पदों में हुआ भीममूर्ति सुरथी ; बोले हर—''वत्स, हतजीव हुआ रण में इन्द्रजित श्राज । उसे जाके मखागार में लदमण ने मार डाला, गौरी के प्रसाद से ; दूत डरते हैं कहने को राचसेन्द्र से बात यह । जानते नहीं हैं वे विशेषतः मारा किस कौशल से लदमण ने है उसे । देव-भिन्न देव-माया कौन इस विश्व में जान सकता है वत्स ? शीघ्र स्वर्णलंका में जाषो महाबाहो, तुम, रच्चोदूत-रूप में ; रुद्र-तेज-दान करो श्राज दशानन को ।"

भीमबली वीरमद्र व्योम-पथ से चला ;
प्रण्त सभीत हुए व्योमचर देख के
चारों घोर; निष्प्रम दिनेश हुम्रा दीप्ति से ,
होता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रिव की
घामा से । भयंकरी त्रिशुल-छाया पृथ्वी पे
घा के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने
वन्दना की भीम-भव-दूत की । महारथी
राच्तसपुरी में घ्रवतीर्गा हुम्रा शीघ्र ही ;
थर थर काँपी हेमलंका पद-भार से ,
काँपती है जैसे वृच्च-शाखा जब उस पे
बैठता है पिचराज वैनतेय उड़के ।

होकर प्रविष्ट मखागार में सुवीर ने देखा पड़ा पृथ्वी पर राविण महारथी ! फूला हुन्ना किंशुक-सा उत्पाटित घाँधी से ! घाँसू भरे वीर के विलोक यों कुमार को । देख मर-दुःख हुन्ना घ्रमर-हिया दुखी ।

कनकासनस्य नहाँ रचःकुलराज या दूतवेशी वीर वीरभद्र वहाँ पहुँचा ,

भस्मावृत वन्हि-सम तेजोहीन **ध**धुना । ष्पाशीर्वाद देकर प्रणाम-मिष मन में रावण को, हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हुन्ना साशुनेत्र वीर वर । विस्मय से राजा ने पूछा-- ''कह दूत, तेरी वाणी क्यों विरत है कार्य्य निज साधने में ? राघव मनुष्य है , मृत्य उसका तू नहीं वार्तावह, फिर क्यों तेरा मुख म्लान है ? सरोज-रवि लंका का देव-दैस्य-नर-त्रास सजता है युद्ध को षाज, क्या श्रशुभ बात मुभसे कहेगा तू ? वज्र-तुल्य भीषणा प्रहारणा से रणा में हत यदि राम हुन्ना, कह उस बात को , तुभको पुरस्कृत करूँ मैं।" छ्यावेशी ने धीरे से कहा यों—"हाय ! देव, इन पैरों में क्यों कर सुनाऊँ बुरी बात, त्तुद्र प्राणी मैं ? श्रमय प्रदान करो किंकर को पहले !" व्ययता से बोला बली—''त्रमको क्या भय है दूत ? कह शीघ्र तुमे देता हूँ श्रमय मैं ; घटता शुभाशुभ है विधि के विधान से !"

बोला विरूपान्न-चर रत्तोदूत-वेश में ,—
''( कैसे कहूँ ) रत्तोराज, घ्राज हत होगया
रत्तःकुल-गर्व रथी मेघनाद रण में !''

जैसे घोर वन में कठोर व्याध-बागा से बिद्ध हुन्ना सिंह भीम नाद कर भूमि पे गिरता है, रावगा सभा में गिरा वैसे ही ! घेर लिया हाहाकार कर सब भ्रोर से

सचिव जनों ने उसे; कोई जन दौड़ के हिमजज़ लाया, लगा कोई हवा करने। वीरभद्र शूर ने सचेत किया शीघ्र ही रुद्रतेजो द्वारा उसे, ज्यों बारूद भमके ष्मग्नि-कण् पाके, उठ बोला बली दूत से---''मारा कह दूत, श्राज किसने है रेगा में चिर-रग्य-जेता उस इन्द्रजित योद्धा को ? शीव कह ?" बोला छुत्रवेशी-" 'छुत्रवेश से लदमण ने होकर प्रविष्ट मखागार में मारा उसी दुष्ट ने हैं न्यायहीन रण में वीर युवराज को; हा ! उत्पाटित श्राँधी से फूला हुन्ना किंशुक-सा मैंने उन्हें देखा है मन्दिर में । रत्तोनाथ वीर श्रेष्ठ तुम हो , भूलो सुत-शोक श्राज वीरकर्म करके। राच्तस-कुलांगनाएँ पृथ्वी को भिगोवेंगी ष्याँ सुष्रों से । देव, तुम पुत्रघाती शत्रु को मार कर भीषणा प्रहारों से समर में तुष्ट महेष्वास, करो पौरजन-वृन्द को।" सहसा घ्रहश्य हुच्चा देव-दूत; स्वर्ग का सौरम सभा में सब श्रोर श्रहा ! छा गया ! देखी तब रावणा ने विकट जटावली , भीषगा-त्रिशूल-छाया ! दोनों हाथ जोड़ के करके प्रणाम शैव बोला—''यह मृत्य क्या याद श्राया इतने दिनों के बाद हे प्रभो , भाग्यहीन ? मायामय माया यह श्रापकी कैसे समभूँ मैं मूढ़ ? किन्तु प्रभो, पहले

श्रापका निदेश पालूँ, पीछे मन में है जो उन पद-पद्मों में निवेदन करूँगा मैं।'' तेजस्वी श्रपूर्व श्राज रुद्रमहातेज से रोषयुत रच्चोराज बोला—''इस पुर में जितने धनुर्धर हैं सब चतुरंग से सिज्जत हों एक संग ! घोर रगा रंग में श्राज यह ज्वाला—यह घोर ज्वाला—भूलूँगा , भूल जो सकूँगा मैं!''

सभा में हुन्ना शीव्र ही दुन्दुभिनिनाद घोर, शृंगवादि-वृन्द ने प्रलय-समान श्रृंगनाद किया ! त्र्यौर ज्यों उस घननाद से है भूत-कुल सजता कैलासाद्रि-श्रृंग पर, सज्जित हुचा यहाँ रच्नःकुल चारों श्रोर; वीर-पद भारों से काँप उठी हेम लंका ! निकले तुरन्त ही श्रमि-वर्गा स्यन्दन सुवर्गा-ध्वज वेग से ; धूम्रवर्ण वारण, उछाल भीम शुगडों की मुद्गर सहशः श्रश्व हेषाध्वनि करके ; श्राया चतुरंग युत चामर गरज के श्रमरों का त्रास; रथि-वृन्द युत--रण में उप सा-उदयः गज-वृन्द-मध्य साहसी वास्कल-धनों के बीच वजी घनारूढ-सा ! ष्राया हुहुंकार श्रिसिलोमा-श्रिप्रिपुंज-सा---श्रश्वपति; वीर विडालाच रणमत हो पैदलों के संग भीम राचस महाबली। केतुवह-वृन्द श्राया, केतु उड़े व्योग में

मानों घूमकेतु ! रण-वाद्य बजे वेग से ।
देव-तेज से ज्यों जन्म ले के दैत्यदिलनी
चएडी देव-श्रक्षों से सजी थी, रणोल्लास से
श्रद्धास करके, सजी त्यों स्वर्णलंका में
भैरवी-सी यातुसेना— उमचएडा युद्ध में ।
गज-बल बाहु-बल; श्रश्य-गित गित है ;
स्वर्णरथ शीर्षचूड़ा; श्रंचल पताका है
रत्नमय; भेरी, तूर्य्य, डंका श्रादि बाजों का
वाद सिंहनाद ! शर, शूल, शेल, शक्तियाँ ,
मुद्गर, परशु श्रादि श्रस्त्र तीच्ण दन्त हैं !
थर थर काँपी घरा; श्रालोड़ित भय से
कल्लोलित सिन्धु हुश्रा घोर नाद करके ;
श्रचल विचल हुए गर्जन से भीमा के ;

भानु-कुल-भानु शूर चौंक के शिविर में
सुहृदय विभीषण से बोले— ''सखे, देखो तो ,
काँपती है वार वार लंका, मिह-कम्प-सा
हो रहा है घोर, घूम-पुञ्ज उड़ सूर्य को
श्राच्छादित करता है घन घन भाव से ;
करती उजेला है श्रनन्त में भयंकरी
कालानल-सम्भवा-सी श्राभा ! सुनो, कान दे ,
कल्लोलित होरहा है सिन्धु ज्यों प्रलय में
विश्व-लय करने को !" पागडु-गगड भय से
बोला यों विभीषण्— ''कहूँ मैं देव, श्रौर क्या ?
काँपती है लंका यातु-वीर-पद-भारों से ,

यह महिकम्प नहीं ! कालानल-सम्भवा धाभा नहीं, देखते हो जो यह गगन में , स्वर्ण-वर्म-कान्ति यह धायुधों के तेज से मिलके दिशाएँ दसों करती प्रदीप्त है ! कोलाहल रुद्ध करता है श्रवणों को जो सागर का नाद नहीं, राज्ञस-श्रनीिकनी गरज रही है मत्त हो के रण-मद से ! सजता सुतेन्द्र-शोक-कातर हो सुरथी लंकािषप रावण है ! देव, श्रव सोच लो , लद्मण का रज्जण करोगे किस माँति से घोर इस संकट में ? धौर सब वीरों का ?"

सुस्वर से बोले प्रभु— "जाश्रो त्वरा करके धौर बुला लाश्रो मित्र, सैन्याध्यत्त-दल को ; देवाश्रित दास यह, रत्तक हैं देवता !"

भीम श्रृंगनाद किया मित्र रत्तोवर ने ।
किष्किन्ध्या-कलत्र घाया, गजपित-गित से ;
घाया वीर घंगद विशारद समर में ;
देवाकृति नील-नल; घाया प्रभंजन-सा
भीम बली घांजनेय; धीर जाम्बुवान भी ;
सुप्रभ, शरभ श्रूर; रात्त्सों का भय-सा
लोहितात्त्व गर्वित गवात्तः; वीर-केसरी
घौर जो जो नेता थे, सवेग सब घागये।

करके समादर समस्त शुरवीरों का , बोले प्रमु— ''ग्राज रचोराज पुत्र-शोक से धाकुल हो सैन्य सह सजता है युद्ध को ; काँपती है लंकापुरी वीर-पद-भारों से !

तम हो त्रिलोकजयी वीर सब रगा में ; सज्जित हो शीघ्र श्रीर रक्षा करो राम की घोर इस संकट में । मैं स्वभाग्य-दोष से वीरो, बन्धु-बान्धव-विहीन वन-वासी हूँ ; राम का भरोसा, बल, विकम, प्रताप भी रगा में तुंम्हीं हो ! श्रब वीर एक मात्र ही लंका में बचा है वीर-वृन्द, श्राज उसको मारो ! सिन्धु बाँघा है तुम्हारे ही प्रसाद से मैंने; श्रौर शम्भु-सम शूली कुम्भकर्ण को तुमुल समर में है मारा, घौर मारा है देव-दैत्य-नर-त्रास मेघनाद योजा को लच्मगा ने ! मेरा कुल, मान, प्रागा रण में रक्लो रघु-बन्धु, तुम; रघु-बधू भ्रब भी राचस के छल से है रुद्ध कारागार में ! कीत किया तुमने मुभे है प्रेम-पण से . बाँधो रघु-वंश को कृतज्ञता के पाश में दान्तिगात्य वीरो, श्राज दन्तिगाता करके !"

मीन रघुनाथ हुए सजल नयन से ।

मेघ-सम वाणी से सुक्रयंड तब बोला यों—

"युद्ध में मरूँगा में कि रावण को मारूँगा ,
इन चरणों में श्राज मेरा यही प्रण है !

भोगता हूँ देव, मैं तुम्हारे ही प्रसाद से

राज-सुख-भोग; धन-मान-दाता तुम हो ;

सहज कृतज्ञता के पाश से सदैव ही
बद्ध है श्रधीन यह इन पद-पद्यों में ।

श्रौर क्या कहूँ मैं देव, मेरे संगि-दल में

ऐसा एक वीर नहीं जो तुम्हारे कार्य्य के साधने में मृत्यु से भी डरता हो मन में ! सिजित हो लंकापित, प्रस्तुत हैं हम भी ; निर्भय हृदय होके जूकोंगे समर में ।"
गरजे सरोष सब सैन्याध्यक्त मिल के ,
गरजी विकट सेना—'जै जै राम'—रव से !

सुन वह भीमनाद राच्चस-श्रमीकिनी गरजी सरोष, वीर-मद से भरी हुई; नाद करती है यथा दुर्गा दैत्यदिलनी दैत्यों का निनाद सुन ! गूँजी हेमनगरी !

कमलासनस्थिता थी देवी जहाँ कमला रचःकुल-राजलद्दमी, नाद वहाँ पहुँचा ; चौंक उठी शीघ्र सती, देखने लगी तथा नीलकमलाची, यातुधान-दल रोष से प्रम्थ-सम सजता है; उड़ते हैं व्योम भें रचःकेतु—जीव-कुल-हेतु कुलच्चा्य से ! बजते हैं रच्चोवाद्य घोर नाद करके । देख-सुन, पूर्ण शरदिन्दुमुखी इन्दिरा शून्य-पथ धार चली वैजयन्त धाम को ।

बजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव सभा में हैं , नाचती हैं ध्रप्सराएँ; गाते हैं सु-तानों से किचर; सु-देव घौर देवियों के दल में कनकासनस्थित हैं देवराज, उसकी बाई घोर बैठी है सुचारुहासिनी शची ; बहता घ्रनन्त गन्ध वायु है वसन्त का सुस्वन से; चारों घोर पारिजात-पुष्पों की

सुगुणी गन्धर्व वर्षा करते हैं हर्ष से । पहुँची उपेन्द्रप्रिया इन्द्रसभातल में । करके प्रणाम इन्द्र बोला--- "पद-धूलि दो जननि, तुम्हारी ऋपा-दृष्टि के प्रसाद से निर्भय हुषा है दास, मारा गया युद्ध में मेघनाद योद्धा श्राज ! स्वर्ग-सुख-भोग मैं भोगूँगा निरापद हो घाब से । क्रपामयी , जिस पै तुम्हारी ऋपा-दृष्टि हो जगत में फिर क्या धामाव उसे ?" उत्तर में हँस के रत्नाकर रत्नोत्तमा बोली रमा सुन्दरी---"शत्रु तव दैत्यरिपो, भूपर पतित है ; किन्तु श्रब रच्चोराज रच्चोदल-बल से सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-वध का बदला चुकाने को ! सजे हैं संग उसके लच लच रचोवीर । कहने को मैं यही ष्याई हुँ तुम्हारे पास । रामानुज शूर ने साधा है तुम्हारा कार्य्य; रत्ता करो उसकी श्रव तम श्रादितेय। उपकारी जन का प्रागा-पण से भी त्रागा करना उचित है संकट से, सज्जनों को ! श्रिधिक कहूँ क्या मैं ? रचःकल-विक्रम तुम्हें हे शक ज्ञात है ! सोचो शचीकान्त, कैसे राघव को रक्खोगे।"

उत्तर में बोला इन्द्र—''उत्तर में स्वर्ग के देखो जगदम्ब, तुम श्रम्बर प्रदेश में सिज्जित श्रमर-दल । निकलेगा युद्ध को रचाःकुलनाथ यदि तो मैं संग उसके जाकर करूँगा रण्-रंग हे दयामयी ! रावण-भरावणि-से माँ, मैं, डरता नहीं !"

देखी वासवीय चमू चौंक कर पद्मा ने
उत्तर में स्वर्ग के । जहाँ लों दृष्टि जाती है ,
देखा सुन्दरी ने निज देवदृष्टि डाल केगज, रथ, श्रश्व, सादी, सुरथी, निषादी हैं
कालजयी; उन्मद पदाित रण्यविजयी ।
किचर, गन्धर्व, देव कालानल-कान्ति हैं;
स्यन्दन-शिखिध्वज—में तारकािर स्कन्द हैं
सेनानी; विचित्र रथ में है तथा सुरथी
चित्ररथ । जलती है व्योम में दवािम-सी;
धूम-राशि-सी है गजराज-रािज उसकी;
श्रौर है शिखा-सी शूल-दीित हग-धर्षिण्यी!
चंचला श्रचंचला-सी सोहती पताका है,
भास्कर-परिधि से भी तेजोमय तेज में!
मक मक चर्म, वर्म मलमल होते हैं!

पूछा कमला ने—''हे सुरेन्द्र, कहाँ श्राज है श्रिप्त, वरुगादि दिकपाल ? शून्य उनसे क्यों है यह स्वर्ग-सेना ?'' बोला तब वृत्रहा—''निज निज राज्य-रचा करने का उनको मैंने है निदेश दिया; कौन जाने जननी , क्या हो श्राज देव श्रीर राच्चसों के रगा में ? दोनों कुल दुर्जय हैं ! सम्भव है, श्रवनी डूब जावे, डूबती है ज्यों वह प्रलय में ; सम्भव है, सारी सृष्टि जाय रसातल को !'' दे श्राशीष केशव की कामना सुकेशिमी

वासव को, लोकमाता लौट श्राई लंका में , बैठ के सुवर्णमय मेघों पर शीघ्र ही ; होकर प्रविष्ट निज मन्दिर में खेद से , कमलासनस्था हुई; रच्चःकुल-दुःख से विरस वदन तो भी रूप-रिश्म-जाल से करके प्रदीप्त-सी दिशाएँ दसों देवी श्री !

सजता है रच्चोराज शूर रण-मत्त हो ;
हेमकूट-हेमशृंग-तुल्योज्यल तेज से
शोभित रथीन्द्र-वृन्द चारों श्रोर है श्रहा !
बजते श्रदूर रण-वाद्य हैं; गगन में
उड़ते हैं रच्चःकेतु, श्रौर हुहुंकार से
राचस गजरते हैं, श्रगिणत संख्या में ।
ऐसे ही समय में समा में राजमहिषी
मन्दोदरी प्राप्त हुई, पारावती देख के
नीड़ शिशु-शून्य यथा ! हाय ! पीछे सिखयाँ
दौड़ती हैं । राज-चरणों में पड़ी महिषी ।

यत्न से सती को उठा, राच्चसेन्द्र बोला यों खेद युक्त— ''रचःकुलेन्द्राणि, हुन्ना वाम है न्ना हम दोनों पर दैव ! किन्तु फिर भी जीवित हूँ न्नाब भी जो मैं सो बस, उसका बदला चुकाने के लिए ही ! शून्य गृह में लौट जान्नो देवि. तुम; मैं न्नाक-यात्री हूँ, रोकती हो मुक्तको क्यों ? रोने के लिए हमें गृहिणि. पड़ा है चिरकाल ! हम दोनों ही छोड़ के न्नसार इस राज्य-सुख भोग को, बैठ के न्नकेले में करेंगे याद उसकी

रात-दिन । लौट जाष्रो, जाऊँ मैं समर में , कोधानल क्यों यह बुफाऊँ श्रश्रु-जल से ? भू पर पड़ा है श्राज भूषण श्ररपय का शाल; हुश्रा तुंगतम श्रृंग चूर्ण शैल का ; व्योम-रतन-चन्द्र चिर राहु-यस्त हो गया !"

पकड़ सती को सखी-वृन्द अवरोध में ले गया। सरोष तब बाहर निकल के गर्ज कर, राच्नसों से बोला राच्नसेन्द्र यों-''जिसके पराक्रम से राज्ञस-श्रनीकिनी देव-दैत्य ऋौर नर-युद्ध में थी विजयी ; जिसके कराल शर-जाल से समर में कातर सुरेन्द्र युत शूर सुर थे सदा , श्चतल रसातल में नाग, नर मर्स्य में ; मारा गया वीर वह ! चोर सम घुसके लदमगा ने मारा उसे, जब कि श्रकेले में पुत्र था निरस्त ! मनोदुःख से प्रवास में मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के कोई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दियता भ्राता, बन्धु-बान्धव; मरा है स्वर्गा लंका में स्वर्णलंका ऋलंकार हाय । श्राज वैसे ही ! मैंने बहु काल से है पाला तुम्हें पुत्र ज्यों ; पूछो, इस विश्व में है ख्याति किस वंश की रचोवंश-रूयाति-सम ? किन्तू मैंने व्यर्थ ही देव-नर-दैत्यों को हरा के धरा-धाम में कीर्ति-वृत्त रोपण किया है; हाय ! मुभसे इतने दिनों में श्रब वाम हुश्रा सर्वथा

निर्दय विधाता; सुनो, तब तो श्रकाल में सूख गया मेरा श्रालवाल जल से भरा ! किन्तु मैं विलाप नहीं करता, विलाप से लाभ ही क्या ? पा सकूँगा क्या मैं श्रव उसको ? श्रश्रु-नारि-धारा से कृतान्त का कड़ा हिया । पिघला कभी है हाय ! जाकर समर में मारूँगा श्रधमीं मूढ़ लच्मण को श्रव मैं , छ्वासमरी है जो, प्रतिज्ञा यही मेरी है ; निष्फल हुश्रा जो प्रणा, फिर न फिरूँगा मैं , रक्लूँगा चरण इस जन्म में न लंका में ! देव-दैत्य-नर-त्रास वीर वरो, तुम हो विश्वजयी; श्राश्रो, चलो, याद करके उसे ; मारा गया मेघनाद सुन इस बात को , कौन जीना चाहता है श्राज रच्चोवंश में ? रच्नोवंश-गर्व बली योद्धा मेघनाद था !''

मौन महेष्वास हुन्रा, न्नाह भर खेद से ; मेघ-घटा-घोष-सम, न्नोभ न्नौर रोष से . गरजी निशाचरों की सेना वहाँ पृथ्वी को न्नार्द्र कर. नेत्र-वारि-धारा-वृष्टि करके।

सुन वह भीमनाद राघव-म्रानीिकनी
गरजी गभीर नाद करके । त्रिदिव में
गरजा त्रिदिवनाथ धीर नाद करके ।
कुद्ध हुए सीतानाथ, श्री सौमित्रि केसरी,
सुभट सुकगठ, वीर श्रंगद तथा हन्,
रचोयम नील, नल श्रादि सैन्याध्यक्तों ने
भीम गर्जना की 'जय राम' नाद करके !

मेघों ने सुनाया मन्द्र ढँक कर व्योम को ;
चौंघा कर विशव को विशाल वज्र गरजा ;
चिराह को हास्य-राशि तुल्य हँसी चञ्चला ,
देवी ने किया था जब हास्य वध करके
दैत्य दुर्मदों का, घोर-रग्ग-मद-मत्त हो !
आप तमोनाशी भानु डूबा तमोराशि में ;
वैश्वानर-श्वास रूपी वायु बहा वेग से
चारों श्रोर घोर; जली दावानल वन में ;
पल्ली-पुर-प्रास किया प्लावन ने सहसा
नाद कर; काँपी धरा डग मग भाव से ,
श्रष्ट गिरे, वृत्त गिरे, जीव मरे कितने
चिल्ला कर, रोते हुए, मानों सृष्टि-लय में !

घोर भयभीता भूमि रोकर चली घहो !
विश्रुत वैकुण्डधाम । हेमासन पै जहाँ
विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्यों में
करके प्रणाम की सती ने प्रभु-प्रार्थना—
''रख बहु रूप दयासिन्धो, इस दासी को
वार वार तुमने उबारा है विपत्ति से ;
वृष्ठ पर मुभको बिटाया कूर्म्म रूप में ;
बैटी हूँ गदाधर, मैं दशन-शिखर पै ,
( जैसे है शशांक में कलंक-रेखा राजती )
जब थी वराह-पूर्ति रक्खी प्रभो, तुमने ।
रख नरसिंह रूप कनककिशपु को
मार कर तुमने जुड़ाया था घ्रधीना को
खर्व विल-गर्व किया, खर्वाकार छल से ,
वामन ! तुम्हारी दया-हिष्ट के प्रसाद से

रिचता रही हूँ रमानाथ, कहूँ श्रौर क्या ? सर्वदा पदाश्रिता है दासी; पद-पद्मों में श्राई है इसीसे इस संकट की बेला में।"

पूछा हँस माधन ने सुमधुर वाग्गी से—

"कातर क्यों घ्याज जगन्माता, तुम वसुघे,
हो रही हो ? कष्ट तुम्हें वरसे, कौन देता है ?"

रोकर धरा ने कहा— ''जानते हो क्या नहीं
तुम श्रिक्तिज्ञ ? देखो, लंका-श्रोर हे प्रभो !
युद्ध-मत्त रचोराज; युद्ध-मत्त राम हैं;
युद्ध-मत्त देवराज ! तीन मत्त गज ये
पीड़ा दे रहे हैं प्रभो, श्राज इस दासी को !
रथपित, देवाकृति श्री सौमित्रि श्रूर ने
मारा मेघनाद को है नाथ, श्राज रण में;
शोकाकृल होके किया रावण ने प्रण हैं
लच्मण सुलचण को मारने का रण में;
शक ने किया है प्रण रच्चण का उनके;
शीघ्र समारम्भ हरे, काल-रण लंका में
देव-नर-राच्चस करेंगे। यह यातना
कैसे मैं सहूँगी, कहो पीताम्बर, मुक्ससे ?"

लंकापुर श्रोर हँस देखा रमानाथ ने।
निकल रहा है राच्नसों का दल रोष से
श्रम्य चतुस्कन्य रूपी, श्रगियत संख्या में;
जग को कँपाता हुश्रा चलता प्रताप है
श्रागे, कर्मभेदी शब्द चलता है पीछे से;
उसके श्रमन्तर पराग घन घन-सा
चलता है दृष्टि-पथ रोक कर सबका;

काँपती है हेमलंका ! देखा वहिर्भाग में माधव ने राघवं का सैन्यदल, सिन्धु में मानों महा ऊर्मिमकुल चिप्त वैरी वायु से ! देखा कमलाच ने कि देव-दल वेग से दौड़ता है लंका श्रोर, दूर यथा देख के पित्तराज गरुड़ भुजंग-निज भद्त्य-को भीपण हुँकार कर ट्रटता है सहसा ! विश्व पूर्ण होता है गभीरतम घोष से ! भागते हैं योगिजन योग-याग छोड के ; गोदों में उठाये हुए शिशुष्यों को माताएँ रोती हैं भयाकुल हो; जीव-गण मृढ सा भागता है चारों घोर ! चए भर सोच के . योगिजन-मानस-मराल बोले पृथ्वी से-"विषम विपत्ति सति, देखता हूँ तुभको ! रचोराज रावण को श्राज विरूपाच ने रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी बनाया है। दृष्टि नहीं त्राता मुभे कोई यत्न वसुधे ! जाश्रो. उनके ही पास ।" रो के पद पद्मों में बोली धरा—''हाय ! प्रभो, शूली सर्वनाशी हैं , साधन निधन का ही करते सदैव हैं ! सतत तमोगुण से पूर्ग त्रिपुरारि हैं। उगल विषाग्नि सब जीवों को जलाने की इच्छा रखता है शौरि. काल सर्प सर्वदा ! तुम हो दया के सिन्धु विश्वभ्भर, विश्व का रक्लोगे न भार तुम तो हा ! कौन रक्लेगा ? दासी को बचाश्रो, यही प्रार्थना है दासी की

श्रीधर, तुम्हारे इन श्वरुण पदान्जों में।"
हँस फिर बोले प्रभु—''जाश्रो निज धाम को
वसुधे, तुम्हारा कार्य्य साधन करूँगा मैं
देव-कुल-वीर्य श्वाज संवरण करके।
कर न सकेगा त्राण लदमण का वृत्रहा;
दुःखी हैं उमेश श्वाज राज्ञस के दुःख से।"

श्रानन्दित हो के गई पृथ्वी निज धाम को ।
प्रभु ने कहा यों तब सुगित गरुड़ से—
''उड़के सुपर्गा, तुम शीघ्र नभोदेश में—
कर लो हरगा तेज रगा गत देवों का ,
हरता तमारि रिव जैसे सिन्धु-वारि है ;
श्राथवा हरा था स्वयं तुमने श्रामृत ज्यों
वैनतेय, सिद्ध करो कार्य्य मेरी श्राज्ञा से ।''

फैला कर दीर्घ दोनों पत्त उड़ा व्योम में पत्तिराज; शीघ्र महा छाया पड़ी पृथ्वी पै , छाकर नदी, नद, घ्रराय, शैल सैकड़ों।

उत्तेजित श्रिप्त लगने से यथा गेह में ज्वालाएँ निकलती हैं सत्वर गवाचों से , निकली निशाचरों की सेना चार द्वारों से , नाद कर रोष युक्त; चारों धोर गरजी राघवेन्द्र-सेना; देव-वृन्द श्राया युद्ध में । गजवर ऐरावत श्राया रण्-मत्त हो ; पीठ पर शोभित सुरेन्द्र वज्रधारी है , दीतिमान मेरु-शृंग मानों भानु-कर से ; किंवा मध्य वासर में सोहता है सूर्य्य ज्यों ; श्राये स्कन्द तारकारि वहिंध्वज-रथ में

सेनापितः; श्राया सुविचित्र रथ में रथी
चित्ररथः; कित्रर, गन्धर्व, यच्च श्राये त्यों
विविध विमानों पर । बाजे बजे स्वर्ग के ;
सातंका सु-लंका हुई नाद सुन उनका ;
कॉपा चौंक सारा देश श्रमर-निनाद से !
करके प्रणाम सुर-नायक से राम यों
बोले तब—''देव-कुल-दास यह दास है
देवपते, कितना किया था पूर्व जन्म में
पुग्य मैंने, सो क्या कहूँ श्राज तब तो मिला
श्राश्रय तुम्हारे चरणों का इस कष्ट में ;
तब तो पवित्र किया देव-पद-स्पर्श से
तिर्दिव-निवासियों ने श्राज धरातल को !"

उत्तर में राघव से बोला स्वरीश्वर यों—
''रघुकुल-रत्न, तुम देव-कुल-प्रिय हो!
बैठ रिथ, देव-रथ-मध्य, भुज-बल से;
मारो दुराचारी दुष्ट राच्तस को रण में।
मरता है रचोराज श्राप निज पाप से;
कर सकता है राम, रचा कौन उसकी?
पाया था श्रमृत यथा मैंने मथ सिन्धु को,
छित्रमित्र लंका कर, मार यातुधान को,
साध्वी मैथिली को श्राज देव-कुल वैसे ही
धर्पण करेगा तुम्हें! श्रतल सलिल में
कब लों रहेगी श्री श्राधेरा कर विश्व में?"

होने लगा घोर रगा रत्तो-नर-देवों में । श्रम्बुराशि-जैसा कम्बुराशि-रव हो उठा चारों श्रोरः धन्वा निज टंकारित करके रुद्ध किया कर्ण-पथ धन्वी धीर वीरों ने !

मेद कर चर्म-वर्म-देह उड़े व्योम में
कुलिश-स्फुलिंग-शर, धारा बही रक्त की !
राज्ञस, मनुष्य रथी योद्धा गिरे चेत्र में ;
कुंजरों के पुञ्ज गिरे—पत्र ज्यों निकुञ्जों में ,
प्रबल प्रभञ्जन से; वाजि गिरे गर्ज के ;
पूर्ण रण्भूमि हुई भैरवनिनाद से ।

ट्टा चतुरंग दल ले के देव-दल पै चामर- ग्रमरत्रास । चित्रस्य सुरथी सौरतेज रथ में प्रविष्ट हुत्रा रण में , वारगा।रि सिंह यथा वारगा को देख के । श्रा के ललकारा भीम रव से सुकगढ को रथिप उदम ने, निघुर्ग हए रथ के चक्र सौ सौ स्रोतों के समान शब्द करके । वेग से बढ़ाया गज-यूर्य यूथनाथ ज्यों कालबली वास्कल ने, देख कर दूर से श्रंगद को; रुष्ट युवराज हुआ देख के , मृग-दल देल शिशु सिंह यथा होता है ! तीच्या श्रासिधारी श्रासिलोमा ने प्रकोप से , संग लिये वाजि-राजि, श्रागे बढ़ शीघ्र ही घेर लिया वीरर्षम सुप्रम-शरभ को । बीर विडालाच ( विरूपाच सर्वनाशी ज्यों ) लड़ने सरोष लगा था के हनूमान से । ष्ट्राये रणमध्य, बैठ दिव्य रथ में, रथी रामचन्द्र; श्राहा ! यथा देवपति दूसरे वज्रधारी ! विस्मय से तारकारि स्कन्द ने

शूर श्रेष्ठ लद्दमण् में निज प्रतिमूर्ति-सी
देखी मर्त्यलोक मध्य ! उड़ घन मान से
चारों श्रोर घूल छाई; डगमग मान से
डोली हेमलंका; चुच्घ हो के सिन्धु गरजा !
श्रद्भुत श्रपूर्व न्यूह बाँघा बलाराति ने ।
पुष्पक में बैठा हुश्रा रच्चोराज निकला;
घूमे रथ-चक घोर घर्घर निनाद से ,
उगल कृशानु-कण्य; हींसे हय हर्ष से ।
चौंधा कर श्रागे चली रत्न-सम्भवा विभा ,
उषा चलती है यथा श्रागे उष्ण्रश्मि के ,

जब उदयाद्रि पर एकचकरथ में होता है उदित वह ! देख रच्चोराज को रच्चोगर्गा गरजा गभीर धीर नाद से ।

बोला सारथी से रथी—''केवल मनुष्य ही जू भते नहीं है घाज; देखो स्त, ध्यान से , ध्यम-पुंज में ज्यों घ्रियराशि, रघु-सैन्य में देव-मेना सोहती हैं। घ्राया इन्द्र लंका में , सुन कर घ्राज हत इन्द्रजित योद्धा को !" याद कर पुत्र को निशाचरेन्द्र रोष से करके गभीर नाद बोला—स्त—''स्त, शीघ ही रथ को बढ़ाच्रो. जहाँ वज्री बलाराति हैं।" दौड़ा रथ तत्त्रण मनोरथ की गित से। भागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के मदकल नाग भागते हैं ऊर्ध्व श्वाश से! कि वा जब वज्रानलपूर्ण घोर नाद से भीमाइति मेघ उड़ता है वायु-पथ में ,

देख तब जैसे उसे भागते हैं भय से भीत पशु-पत्ती सब घोर ! त्तरण भर में धनुष चढ़ाके न्यूह मेद डाला वीर ने ; तोडता है जैसे श्रनायास बाँध बालू का , प्तावन-प्रवाह, महा घोर घनाघात से ! कि वा गोष्ठ-वेष्ट्रन निशा में यथा केसरी ! प्रत्यंचा चढ़ाके रोषयुक्त बली स्कन्द ने रोका उस स्यन्दन का मार्ग । हाथ जोड़ के , उनको प्रगाम कर लंकेश्वर बोला यों---"शंकरी को, शंकर को देव, सदा भक्ति से पूजता है किंकर ! निहारता हूँ फिर क्यों वेरि-वृन्द-संग तुम्हें भाज इस लंका में ? करते रथीन्द्र, क्यों हो मनुजाधम राम की तुम श्रनुकूलता यों ? न्यायहीन युद्ध में मेरे श्रेष्ठ नन्दन को लद्दमण ने मारा है ; मारूँगा श्रभी मैं उस मूढ़ दली योदा को ; छोड़ दो कुमार, मेरा मार्ग, कहूँ श्रौर क्या ?"

बोले उमानन्दन—''सुरेश के निदेश से लह्मण् का रच्चण करूँगा यहाँ घ्याज मैं। सुभको हराश्रो महाबाहो, बाहु बल से, घ्यन्यथा मनोरथ न सिद्ध कर पाष्ट्रोगे!"

तेजस्वी श्रपूर्व महा रुद्रतेज से बली रावण ने श्रिप्त-सम छोड़े श्रस्त रोष से , श्रीर किया कातर शरों से शक्तिधर को ! बोली विजया से तब श्रमया श्रधीर हो— देख सिंब, लंका श्रोर तीच्णतर बाणों से

बिद्ध करता है करूर राचस कुमार को ! हरता है देव-तेज पित्तराज नम में ; जा तू सखि, शीघ्र वहाँ, चञ्चला की गति से . युद्ध से विरत कर सत्वर कमार को । छाती फटती है हाय ! देख कर वत्स के कोमल शरीर में से रक्त-धारा बहती। देव सदानन्द भक्तवत्सल हैं; भक्त को प्यार करते हैं पुत्र से भी सविशेष वे ; **है दुर्वार** रावण इसीसे कालरण में !'' सौरकर रूपिग्गी सुनीलाम्बर-मार्ग से दौड गई दृती शीघ्र । श्राके रणचेत्र में कहने लगी यों कर्णमूल में कुमार के-''रोको युद्ध शक्तिधर, शक्ति के निदेश से ; लंकेश्वर घाज महारुद्रतेजःपूर्ण है !" हँसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने । कटक श्रसंख्य काट, सिंहनाद करके दौडा शीघ्र रच्चोराज-वर्द्धित क्रशानु-सा---ऐरावत-पृष्ठ पर वज्री जहाँ इन्द्र था । घेर लिया रावगा को चारों घ्रोर दौड के किन्नर. गन्धर्व तथा वानरों ने वेग से : घोर हहंकार कर शूर ने निमेष में सबको निरस्त किया, जैसे वनराजि को भस्म करता है वन्हि । लज्जा को जलाञ्जली देकर सुभट-वृन्द भागा ! इन्द्र कृद्ध हो श्राया, देख पार्थ को ज्यों कर्गा कुरुन्तेत्र में । करके हंकार भीम तोमर तूरन्त ही

ऐरावत-भाल पर मारा राच्चसेन्द्र ने ।

श्रद्ध पथ में ही उसे काट दिया शक ने ।

बोला कर्नुरेन्द्र गर्व पूर्वक सुरेन्द्र से—

"काँपते सदा थे निज वेजयन्त धाम में

श्रूर शचीकान्त, तुम नाम से ही जिसके;

मारा गया श्राज वह राविण तुम्हारे ही

कौशल से इजमय युद्ध में इसीसे क्या

श्राये हो श्रलज्ज, तुम हेमलंकापुर में ?

श्रमर श्रवध्य तुम, श्रन्यथा निमेष में

दमन तुम्हारा यहाँ शमन-समान मैं

करता ! परन्तु तो भी मेरा यह प्रण है—

तुम न बचा सकोगे लच्मगा को सुमसे ।"

भीम गदा ले के रथी कूद पड़ा रथ से ,

डगमग डोली धरा पद-युग-भार से .

कोषगत खड़ग हुन्ना मन मन पार्श्व में !

करके हुँकार वज्र लेने लगा वज्री जो ,

हर लिया देव-तेज वैसे ही गरुड़ ने ;

कुलिश उठा न सका हाय ! स्वयं कुलशी !

रावण ने भीम गदा मारी गज-भाल में ,

मारता प्रभञ्जन है जैसे गिरि-शिर में ,—

प्रभ्रमेदी वृच्च को उखाड़ कर प्राँघी से !

होकर निरस्त गज घोर घनाघात से

गिर पड़ा दोनों घुटनों के बल शीघ्र ही ।

हँस कर राच्चसेन्द्र बैठा निज रथ में ।

लाया तब दिव्य रथ मातिल मुहूर्त में ;

वासव ने छोड़ दिया मार्ग प्रभिमान से ।

दिव्य रथारूढ़ तब दाशरिथ सामने
श्राये, सिंहनाद कर, धन्वा लिये हाथ में ।
बोला वीर रावणा निहार कर उनको—
''चाहता नहीं मैं श्राज सीतानाथ, तुमको ;
एक दिन श्रीर तुम इस भवधाम में
जीने रहो निर्भय निरापद हो ! है कहाँ
श्रमुज तुम्हारा वह नीच छुद्म समरी ?
मारूँगा उसे मैं, तुम श्रपने शिविर में
लीट रघुश्रेष्ठ, जाश्रो !'' दीर्घ धन्वी रोष से
गरजा विलोक दूर श्रूर रामानुज को ,
सिंह वृषपाल को ज्यों, श्रूरिशरोग्स्न वे
राचसों को मारते हैं, बेठ कभी रथ में
श्रीर कभी पैदल, श्रुपूर्व वीर्घ्य-बल से ।

पुष्पक सवेग चला घर्घर सु-घोष से , श्रिमि-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने श्रिमि-राशि; धूमकेतु-तुल्य रथ-केतु की शोमा हुई ! देख कर दूर ज्यों कपोत को , फैला कर पंख श्येन दौड़ता है शून्य में , दौड़ा राच्चसेन्द्र त्यों ही देख रण्-भूमि में पुत्रघाती लच्मणा को; दौड़े सब धोर से देव-नर गर्ज कर, शूर के बचाने को । दौड़े तथा रच्नोगणा देख रच्नोराज को ।

करके पराजित विपन्नी विडालान्न को दौड़ा वीर घ्राञ्जनेय, घोर प्रभञ्जन-सा गर्ज कर; देख कर काल-सम शूर को चिल्ला कर भाग उठी रान्नस-ग्रनीकिनी, जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से !

कोध कर रावण ने तीक्ण तीक्ण वाणों से

बिद्ध कर शीन्न किया विचलित वीर को ।

मारुति ऋधीर हुआ, जैसे भूमि-कम्म में

होता है महीन्न ! घोर संकट में शूर ने

ध्यान किया श्रपने पिता के पद युग्म का ;

निज बल दान किया नन्दन को वायु ने ,

देता है स्वतेज जैसे सूर्थ्य सुधानिधि को ।

तेजस्वी परन्तु महारुद्र तेज से रथी

रावण ने तत्क्षण निवारित किया उसे ;

छोड़ रख-रंग हनूमान भगा हार के ।

किष्किन्ध्या-कलत्र द्याया, वियह में मार के उद्धत उदय को । सहास्य उसे देख के बोला दशकपट— 'किस कु-च्या में छोड़ के राज-सुख-भोग द्यरे वर्वर, तू द्याया है दूर इस कर्नुरपुरी में ? वह तारा जो तारा-तुल्य दीप्तिसारा, तेरी श्रानृदारा है , छोड़ उसे तू क्यों यहाँ द्याया रिथ-वृन्द में ? जा रे, तुभे छोड़ दिया, भाग जा स्वदेश को , विधवा बनाने चला मूढ़, फिर क्यों उसे ? कोई द्यार देवर है दुर्गति, क्या उसका ?" उत्तर सुकयठ ने दिया यों भीमनाद से— ''तुफ-सा द्यधमीं कौन है इस जगत में रच्चोराज ? दुष्ट, पर-दार-लोभ करके इबा है सवंश तू ! कलंक निज कुल का है तू नीच ! मेरे हाथ से ही मृत्यु तेरी है ।

मार तुमे, मित्र-बधू श्राज मैं उबारूँगा।" कह यों बली ने गिरि-शृंग फेंका गर्ज के , करके श्रॅंघेरा-सा श्रनम्बर प्रदेश में शिखिर सवेग चला; ती दगा शर छोड़ के काटा उसे रावण ने खगड खगड करके ; फिर निज दीर्घ चाप टंकारित करके घोर हुहुंकार कर तीच्णतर बाणों से छेद डाला रावण ने रण में सुकगठ को ! पीठ दे सुमति भागा त्रार्त घनाघात से ! भागी रघु-सेना सब घोर भयभीत हो , ( कल जल-राशि यथा टूटने से बाँघ के ; ) देव-दल तेजोहीन होके ग्रहा ! श्रधुना नर-दल-संग भगा, जैसे वायु-त्रेग से धृम-संग श्रप्ति-कण श्राप उड़ जाते हैं! देवाकृति लच्मण को रावण ने सामने देखा ! वीर मद से है दुर्मद समर में रच्चोराज, गरजा रथीन्द्र हहुंकार से ; गरजे सौमित्रि शूर निर्भय हृदय से . मत्त करि जैसे मत्तकरि के निनाद से नाद करता है ! देवदत्त धन्वा धन्वी ने तत्त्वण सगर्व किया टंकारित रोष से । बोला रोषयुक्त रच्चोराज--- 'श्ररे, इतनी देर में तू लद्दमण, क्या मेरे हाथ श्राया है रगा में रे पामर ? कहाँ है श्रब वृत्रहा वजी ? कहाँ विहिध्वज तारकारि स्कन्द हैं शक्ति धर १ घ्रौर कहाँ तेरा वह भाई है

राघव ? सुक्तगढ कहाँ ? पामर, बता तुमें कौन ब वावेगा ? इस कालासन्न रण में , जननी सुमित्रा श्रौर ऊर्मिला बधू को तू याद करले रे, श्रब मरने के पहले ! मांस तेरा दूँगा श्रभी मांसभोजी जीवों को ; रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की । कुच्चण में दुर्गति, हुश्रा है सिन्धु पार तू , चोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रच्चोगेह में , रच्चोरत्न तूने हरा—जग में श्रमूल्य जो ।"

गरजा सरोष राजा मैरव विराव से
श्रिम-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के ;
भीम सिंहनादी वीर लच्मगा ने उसको
उत्तर दिया यों भीम सिंहनाद कर के—
''चन्न कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में ,
रच्चीराज, काल से भी डरता नहीं हूँ मैं ;
फिर किस कारण डहूँगा मला तुमसे ?
कर ले जो साध्य हो सो, पुत्र-शोक से है तू
व्याकुल विशेष श्राज, तेरा शोक मेटूँगा
भेज तुमे तेरे उस पुत्र के ही पास मैं।"

होने लगा घोर रणः; देव-नर दोनों की
श्रोर श्रिति विस्मय के साथ लगे देखने ;
करके हुंकार वार वार बाण वैरी के
काटे वीर लदमण ने ! विस्मित हो बोला यों
रावण---''बड़ाई करता हूँ वार वार मैं
तेरे शौर्य्य-वीर्य्य की हे लदमण महारथे !
शिक्तिघर से भी शक्ति तुक्तमें विशेष है ;

किन्तु तेरी रत्ता नहीं श्राज मेरे हाथ से !"
याद कर पुत्र को सरोष महाशूर ने
छोड़ी महाशक्ति ! घोर वज्रनाद करके ,
नभ में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा
छूटी शत्रुनाशिनी ! सकम्प हुए भय से
देव-नर ! लद्दमण कठोर घोराघात से
गिर पड़े पृथ्वी पर, ज्यों नत्तत्र दूटा हो ;
मन मन श्रस्र हुए, श्रामाहीन रक्त से
सम्प्रति । सनाग-नग-तुल्य गिरे धीर धी ।

बिद्ध कर गहन श्ररण्य में हरिण को श्रपने श्रमोघ शर द्वारा दौड़ता है ज्यों उसको पकड़ने किरात, रथ छोड़ के दौड़ा बली रचोराज शव के उठाने को ! चारों श्रोर श्रातंनाद होने लगा सहसा ! घोर हाहाकार कर देव-नर वीरों ने घेर लिया लच्नणा को । कैलासाद्रि धाम में शंकर के चरणों में बोली व्यय शंकरी— 'मारा प्रमो, लच्मणा को रावणा ने रणा में । धृल में सुमित्रा-पुत्र देखो, श्रब है पड़ा ! तुष्ट किया राचस को मक्तप्रिय, तुमने ; वासव का सर्व गर्व खर्व किया रणा में , प्रार्थना है किन्तु विरूपाच्न, यही दासी की रच्ना करो लच्मणा के देह की—दया करो !"

शृली हँस बोले तब वीरभद्र शूर से——
''रोको वीर, रावण को ।'' मन की-सी गति से
वीरभद्र जाकर गभीर धीर वाणी से

रावण के कान में यों बोला—''हत शत्रु हैं रत्तोराज, काम क्या है ध्रब रण्भूमि में ? लौट जाध्रो वीर वर, हेमलंका धाम को ।''

यों कह घहरय हुआ देव-दूत स्वम-सा। रथ पर बैठा श्र्र-सिंह सिंहनाद से; रच्चोरण्वाद्य बजे, रच्चोगण् गरजे; पुर में प्रविष्ट हुई राच्यस-अनीकिनी—भीमा जय लाभ कर, मानों महा चिण्डका मार रक्तबीजासुर, नृत्य करती हुई, श्र्यहहास पूर्वक प्रसन्न समुल्लास से लौट धाई देह वाली शोणित के स्रोत से! धौर ज्यों सती की वन्दना की देव-दल ने, भूरि धामिन्दन किया त्यों जय-गीतों से राच्यस चमू का महानन्दी वन्दि-वृन्द ने!

हो के पराभूत यहाँ, श्राति श्रमिमान से , सुर-दल-संग सुरराज गया स्वर्ग को।

> इति श्री मेघनाद-वध काव्ये शक्तिनिर्भेदो नाम सप्तमःसर्गः

## अष्टम सर्ग

राज-काज सांग कर, जाकर विराम के मन्दिर में राजा यथा मुकुट उतार के रसता है, श्रस्ताचल-चुड़ा पर सन्ध्या में मस्तक-किरीट-रवि रक्खा दिनदेव ने ; तारा-दल संग लिये श्राई तब यामिनी . श्राया यामिनी का प्रिय कान्त शान्त चन्द्रमा । धाम-पुञ्ज जले चारों श्रोर रगाचेत्र में सौ सौ, शूर लदमण पड़े हैं जहाँ पृथ्वी पै ; नीरव पड़े हैं वहीं सीतापति ! श्राँखों से भविरल प्रश्रुजल बह कर वेग से भातृ-रक्त-संग मिल पृथ्वी को भिंगोता है , बह गिरि-गात्र पर गैरिक से मिल के गिरता है पृथ्वी पर निर्फर का नीर ज्यों ! हो रहे हैं शुर सब शून्यमना शोक से सुहृद विभीषया विभीषया समर में , सुहृय सुकराठ शूर, मारुति महाबली , षंगद, कुमुद, नल, नील वीरकेसरी, शरभ, सुबाहु चादि प्रभु के विषाद से हो रहे विषयया सब साशुमुख मौन हैं ! होकर सचेत नाथ कातर हो बोले यों-

''छोड़ कर राज्य हुन्ना जब वनवासी मैं लहमण्, कुटी के द्वार पर तुम रात में जागते थे धीर धन्व. धन्वा लिये हाथ में मेरे रचगार्थः श्राज राचसनगर में---धाज इस राज्ञस-नगर में, विपन्नों के बीच हो रहा मैं मग्न संकट-समुद्र में ; तो भी महाबाहो, तुम भूल मुभे पृथ्वी पै सोते हो पड़े यों ? कौन घाज मुक्ते रक्खेगा रिचत ? उठो कब विरत वीर. तुम हो भ्रातृ-श्राज्ञा पालन में ? किन्तु यदि तुमने मेरे भाग्य-दोष से---सदा मैं भाग्यहीन हूँ-त्याग दिया प्राणाधिक, मुफ्तको है, तो, कहो , किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी जानकी श्रभागिनी है ? याद कर श्रपने श्री सौमित्रि देवर को, रच्चोवन्दिगृह में रोती रहती है दिन-रात ! दै.से भूले हो भाई, तुम श्राज कैसे भूले हो उसे, कहो ? सब कुछ भूल कर, माता-सम जिसकी सेवा करते थे सदा घ्रादर से, यत्न से ! रघुकुल-रत्न, हा ! तुम्हारे कुल की बधू बाँध रक्खे पौलस्तेय ? ऐसे दुष्ट दस्यु को देकर न दग्रड यह निद्रा क्या उचित है ्तुमको हे भाई, कहो, शौर्य्य तथा वीर्य्य में सर्वभुक-तुल्य तुम दुर्दर जो युद्ध में ? रघुकुल-केतु उठो, वीर विजयी, उठो ! देखो, मैं तुम्हारे विना कैसा श्रसहाय हूँ ,

होता है रथीन्द्र जैसे चक्रहीन रथ में ! सोने से तुम्हारे हन्मान बलहीन है , धनु गुगा-हीन यथा; रोता है विषाद से श्रंगद; सुकग्र मित्र कितना विषग्गा है ! सुहृद विभीषण श्रधीर हो रहे हैं ये ; ज्याकुल है सैन्य-दल, भाई, उठो श्रब तो ! श्राँखें ये जुड़ाश्रो तुम, शीघ्र श्राँखें खोल के !

किन्त यदि क्लान्त हुए तुम इस युद्ध में , तो हे धन्व, लौट चलें. श्राश्रो, वनवास को ; काम नहीं भाग्यहीना सीता-समुद्धार का प्रियतम. काम नहीं राच्तस-विनाश का I जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा ! सरयू किनारे जहाँ रो रही हैं, जा के मैं कैसे वहाँ वत्स, उन्हें मुहँ दिखलाऊँगा , जाश्रोगे न मेरे संग यदि तुम लौट के ? क्या कहूँगा उनसे मैं, माता जब पूछेंगी-''मेरा नेत्र-रत्न कहाँ श्रनुज तुम्हारा है राम भद्र ?" ऊर्मिला बधू को समभाऊँगा कह कर क्या मैं ? श्रीर पौरजन-वृन्द को बोलो ? उठो वत्स, तुम श्राज उस भाई से विमुख हुए क्यों श्रहो ! प्रेम-वश जिसके राज-सुख छोड़ हुए घोर वनवासी हो ? रोते समदुःख से थे देख इन श्राँखों में ष्पश्रु तुम; पोंछते थे वार वार उनको ; किन्तु श्राज हो रहा हूँ श्राँसुश्रों से श्रार्द्र मैं 💃 देखते नहीं हो तुम मेरी श्रोर फिर भी

प्राणाधिक ? लहमणा, यही क्या तुम्हें योग्य है , ( विश्व में विदित भ्रातृवत्सल जो तुम हो ) मेरे चिरानन्द माई, बोलो तुम मुफ्ते ? जन्म से ही मैंने रख ध्यान में स्वधम्म को पूजा सदा की है देव-कुल की, फल क्या मुफे देवों ने दिया है यही ? हे निशे, दयामयी तुम हो, शिशिर-वृष्टि करके सदैव ही करती हो सरस निदाध-शुष्क फूलों को ; मेरी प्रार्थना है, इस फूल को हरा करो ! तुम हो सुधानिधि सुधांशु, देव, कृपया जीवन प्रदायिनी सुधा का दान करके लह्मणा की रचा करो— रचा करो राम की करुणानिधान तुम, राघव भिखारी की।"

यों बहु विलाप किया रत्तोवंश-वैरी ने श्रमने प्रियानुज को गोद में लिये हुए ; उच्छ्वसित वीर हुए चारों श्रोर शोक से , होते हैं महीरुह ज्यों उच्छ्वसित रात में , बहता है वायु जब निविड़ श्ररपय में ।

कैलासाद्रि धाम में भवानी निरानन्द हैं
राघवेन्द्र-वेदना से, रक्खे हुए श्रंक में
शंकर के चरण-सरोजों को, भिगोती हैं
श्राविरल श्राँसुश्रों से, जैसे उषा सुन्दरी
शिशिर-कर्णों से हैं भिगोती श्ररविन्दों को !
बोले प्रमु—"देवि, क्यों श्राधीर तुम श्राज हो ?"

"जानते नहीं वया तुम देव !" कहा देवी ने— "लद्मगा के शोक-वश रामचन्द्र लंका में करुण विलाप सुनो, करते हैं कितना ;
चित्त है घंधीर मेरा राम के विलाप से !
कौन घंब विश्वनाथ, पूजेगा जगत में
दासी को ? घंतीव लजा दी है मुमे तुमने
घाज; प्रभो, नाम मेरा तुमने डुबो दिया
विषम कलंक-जल में हैं। तपोभंग के
दोष से हैं दोषी यह दासी, क्या इसीलिए
तापसेन्द्र, दण्ड दिया ऐसा घाज मुमको ?
कुच्चण में हेवराज मेरे पास घाया था !
कुच्चण में हाय ! मुमे राघव ने पूजा था !

मौन महादेवी हुई रोके श्राममान से ।
हँस कर बोले हर—''तुच्छ इस बात से
होती निरानन्द हो क्यों तुम गिरिनन्दिनी ?
मेजो राघवेन्द्र को कृतान्त-पुर में प्रिये ,
माया-संग; देह धरे, मेरे श्रनुग्रह से
पावेगा प्रवेश उस प्रेतपुर में रथी
दाशरिथ । श्रीर पिता दशरथ उसको
युक्ति बता देंगे फिर लद्दमण के जीने की ;
छोड़ो निरानन्द यह चन्द्रानने ! माया को
दो यह त्रिश्ल मेरा, श्राम-स्तम्म-सा यही
दीपित करेगा तमःपूर्ण्यम-लोक को ;
पूजेगा समक्ति वहाँ प्रेतकुल इसको ,
पूजा करती है प्रजा जैसे राजदराड की ।"

याद किया श्वम्बिका ने तत्त्त्त्त्या ही माया को । श्राके श्रविलम्ब हुई प्रण्त कुहुकिनी ; हैमवती बोली मृदु स्वर से यों उससे—

"जाष्रो तुम लंका में श्रभी हे विश्वमोहिनी , रो रहे हैं सीतापति लद्मगा के शोक से कातर हो; सम्बोधन दे कर सुवागाी से . संग निज प्रेतपुर ले जाश्रो उन्हें श्रभी ; युक्ति बता देंगे पिता दशरथ उनको फिर से सुमित शूर लद्दमण के जीने की श्रीर सब वीरों के, मरे जो इस युद्ध में ! निज कर कंज में लो शूल यह शूली का , दीपित करेगा तमःपूर्ण यम-लोक को श्रमि-स्तम्भ-तुल्य यही सति, निज तेज से !" माया चली करके प्रणाम महामाया को । छाया-पथ में से भगी छाया दूर म्लान-सी , रूप की छटा से ! हँसी तारावली श्रामा से . रलावली खिलती है जैसे रवि-कान्ति से । पीछे, नभ-श्रोर, रख रेखा सु-प्रकाश की-सिन्धु-जल मैं ज्यों तरी चलती है--रूपसी लंकापुर-श्रोर चली । श्राई कुछ च्या में देवी जहाँ सैन्य सह चुग्गा रघुरत्न थे। पूर्ण हुई हेमलंका स्वर्ग की सुगन्ध से । बोली जननी यों तब राघव के कान में-''पोंछो रथि, दाशरथि, श्रश्रुधारा श्रपनी , प्राणिप्रय श्रनुज बचेगा; सिन्धु तीर्थ में स्नान कर, चलो, मेरे संग यम-लोक को ; पाश्रोगे प्रवेश तम शिव के प्रसाद से सुमति, शरीर सह च्याज मेरे साथ में ! युक्ति बता देंगे पिता दशरथ तुमको

लदमण सुलचण के प्राण पुनः पाने की ।
सृजन करूँगी मैं सुरंग-पथ उसमें
निर्भय प्रवेश करो, शीघ्र चलो सुमते ।
मार्ग दिखलाती हुई तुमको, चलूँगी मैं
श्यागे । शूर सुयीवादि हैं जो, कहो सबसे—
सावधान रत्ता करें लदमण के शव की ।"

विस्मय से राघवेन्द्र—सेनाध्यस सूरों को करके सतर्क— चले सिन्धु महातीर्थ को । स्नान कर शीघ्र महाभाग शुचि स्रोत में , तुष्ट कर तर्पण से देव-पितरादि को , शिविर के द्वार पर श्राये शीघ्र एकाकी । उज्जल निवेश देखा देवतेजः पुंज से सम्प्रति सुधार्मिक ने, भक्ति युक्त पूजा की हाथ जोड़, पुष्पांजलि देकर सुदेवी की । रख फिर वीर-वेश वीर-कुल-वन्द्य ने निर्भय प्रवेश किया माया के सुरंग में— क्या भय उसे हैं देव जिससे प्रसन हैं ?

रघुकुल-रत्न चले, तिमिर-श्रराय में ,— जैसे पथी चलता है, जब उस वन में खेलती सुधाकर की किरगों हैं रात में । संग श्रागे श्रागे चली माया मौन भाव से ।

चौंक कुछ देर में निनाद सुना प्रभु ने , मानों चुट्य सौ सौ सिन्धु कल्लोलित होते हैं ! दीख पड़ी सम्मुख कराल पुरी उनको चिर तमसानृत ! सदैव वज्रनाद से बहती है परिखा-सी वैतरसी तटिनी ; उठती तरंगें हैं सवेग रह रह के ,
जैसे तप्त भाजन में पय है उबलता
उगल उगल धूम. त्रस्त वन्हि-तेज से !
होता नहीं उदित दिनेश उस न्योम में ,
किं वा चन्द्र, तारा-वृन्द; पावक उगल के
घोर घन घूमते हैं नित्य शून्य-पथ में ,
करते कठोर गर्जना हैं, ज्यों प्रलय में
कुपित पिनाकी, रख विशिख पिनाक पै !

देखा सेतु श्रद्भुत नदी पर नरेन्द्र ने विस्मय के साथ, कभी श्रिश्मय है, कभी धूमावृत श्रीर कभी सुन्दर सुवर्ण से निर्मित-सा ! लच्च लच्च कोटि कोटि प्राणी हैं दौड़ते सवेगं उस सेतु-श्रोर सर्वदा—हाहाकार-युक्त कोई, कोई समुह्लास से !

पूछा तब राघव ने—''कहिए क्रपामयी, रखता है सेतु यह नित्य नाना वेश क्यों ? श्रीर क्यों श्रतंख्य प्राणी (श्रिप्त-शिखा देख के शलम-समान) दौड़ते हैं सेतु-श्रोर क्यों !''

देवी ने कहा कि—'कामरूपी यह सेतु हैं
सीतापते, पापियों के श्रर्थ श्रियमय है
धूमावृत; किन्तु पुरायप्राणी जब श्राते हैं,
होता है सुरम्य यथा स्वर्ण-पथ स्वर्ग में!
देखते हो जो ये तुम श्रगणित श्रात्माएँ,
धाती प्रेतपुर में हैं, देह तज भव में,
कर्म-फल भोगने को; पुराय-पथगामी जो
जीव हैं, सहर्ष सेतु-पथ से वे जाते हैं,

उत्तर या पश्चिम या पूर्व वाले द्वार से ; श्रीर जो हैं पापी, महा क्लेश से वे तरके रात-दिन होते नदी पार हैं, पुलिन में पीड़ा यमदूत उन्हें देते हैं प्रहारों से , जलते हैं प्राण पड़ मानों तप्त तेल में ! चलो नररत्न, मेरे साथ, शीघ्र देखोगे देखा नर-चन्नुश्रों ने जिसको नहीं कभी ।"

पीछे रघुवीर चले मन्द मन्द गित से ,

श्रागे चली काञ्चन की दीवट-सी मोहिनी ,
करके उजेला उस विकट प्रदेश में ।
सेतु के समीप देखा राघव ने मय से
दीर्घाकार दगडपाणि कालदूत है खड़ा ।
बोला वह वज्रनाद पूर्वक गरज के—

''कौन तुम साहिस ? सदेह किस बल से
श्राये हो श्रगम्य इस श्रारममय देश में ?
शीघ्र बोलो. श्रन्यथा मैं घोर दगडाघात से
मारूँगा मुहूर्त भर में ही तुम्हें !" हँस के
देवी ने दिखाया शम्भु-श्रुल यमदूत को ।
करके प्रणाम वह बोला नतभाव से—

'मेरी शक्ति क्या है जो तुम्हारी गित रोकूँ मैं ?
स्वर्णमय सेतु हुश्रा श्राप समुल्लास से ,
साध्व, देखो, व्योम यथा ऊषा के मिलन से !"

वैतरग्री-पार हुए दोनों। रघुवीर ने लोहे का पुरी का द्वार देखा तब सामने ; चकाकृति राशि राशि श्रिध चारों श्रोर है जलती उजेला कर नित्य एक गित से ! श्रिम-श्रक्तरों में लिखा देखा नररत्न ने तोरण्-ललाट पर—"पापी इस मार्ग से जाते दुःख-देश में हैं चिर दुख भोगने , बचो हे प्रवेशि, इस देश के प्रवेश से !"

द्वार पर श्रस्थि-चर्म-सार ज्वर रोग को राघव ने देखा। कभी काँपता है शीत से थर थर चीगा देह: श्रीर कभी दाह से जलता है. जैसे सिन्धु बडवानल-ताप से । कफ कभी. पित्त कभी. वात कभी उसको घेरते हैं कोप कर सारा ज्ञान हरके। पास उसी रोग के है दीर्घाकार धारिगी उदरपरायगाताः—भोजन ष्रजीर्गा के उगल उगल वार वार है निगलती लेकर सु-खाद्य दोनों हाथों से श्रभागिनी ! उसके समीप है प्रमत्तता प्रमादिनी . श्राधी खुली. श्राधी मुँदी श्राँखें लिए हँसती . रोती कभी, गाती कभी, नाचती कभी तथा बकती कभी है ज्ञानहीना. ज्ञानहारिगी ! उसके समीप काम. विगलित देह है शव-सम, तो भी दृष्ट रत है सुरत में . जलता हिया है सदा कामानल-ताप से । उसके समीप बैठी यहमा महा भीषणा , शोियात उगलती है रात-दिन, खाँस के ; साँस चलती है शीघ्र शीघ्र. महा पीडा है ! विकटा विश्वचिका है ज्योर्तिहीनलोचना ; रक्त बहता है मुख धौर मल-द्वार से .

जैसे जल-स्रोत ! तृषा रूपी रिपु घेरे है ; श्रंगमह नाम घोर यमचर श्रंगों को यास करता है--यथा व्याघ्र वन-जीव को मार कर कौत्रक से रह रह उसको काटता है ! बैठी उस रोग के समीप ही विषमा उन्मत्तता है: उम्र कभी होती है-ष्याहृति से ष्यप्ति यथा; ष्यौर कभी दुर्बला ! नाना विध भूषणों से भूषिता कभी; कभी नंगी-यथा कालीं विकराल रगा-रंग में ! गाती कभी गीत करताल दे के उन्मदा : रोती कभी, हँसती कभी है घोर हास्य से , दाँतों को निकाल कर; काटती है शस्त्र से कराठ कभी श्रापना स्वयं ही; विष पीती है ; बाँध निज यीवा कभी डूबती है पानी में ! ष्पौर कभी हाव-भाव विभ्रम-विलास से कामातुरा कामियों को निकट बुलाती है। न कर विचार कुछ मूत्र छौर मल का श्रव में मिला के हाय ! खाती श्रनायास है ! श्रृंखला-निबद्धा कभी, धीरा कभी होती है, पवन-विहीन यथा स्रोतोहीन सरिता ! गिन सकता है कौन त्रीर जो जो रोग हैं ?

देखा रथी राघव ने श्रमिवर्ण रथ में (शोणितार्द्र वस्त्र वाले, श्रस्त्रधारी ) रण को ! श्राणे मूर्तिमान कोध बैठा सूत-वेश में ; लम्बी नर-मुगड-माला पहने गले में है , दीर्घ नर-देह-राशि सामने है उसके !

दील पड़ी हत्या लर लड्ग लिये हाथ में ,
ऊर्ध्वबाहु नित्य हाय ! निरत निधन में !
भूलती है पादप से रस्सी बाँध घीवा में
मौन ध्यारमहत्या, लोल जिह्वा, घोरलोचना !
माया महादेवी तब राघव से बोली यों—
'देखते हो जो ये सब कालदूत सन्मते ,
घूमते हैं नित्य नाना वेश धर लोक में ,
वन में किरात मृगयार्थ घ्रविश्राम ज्यों !
सीताकान्त, सम्प्रति कृतान्तपुर में चलो ,
चल कर घ्राज तुम्हें मैं सब दिखाऊँगी ,
कैसे इस जीवलोक में हैं जीव रहते ।
दिचिया का द्वार यह; चौरासी नरक के
कुराड इसमें हैं। शीव घ्राच्यो, उन्हें देख लो।"

प्रभु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में— जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध वन में करे , ध्रथवा ध्रमृत जैसे जीव-शून्य देह में ! छाया है फ्रॅंधेरा वहाँ; होता सब धार है ध्रार्तनाद; चञ्चल जल-स्थल हैं कम्प से ; मेघाली उगलती है कालानल कोध से ; मारुत दुर्गन्ध पूर्ण बहता सदैव है , जलते रमशान में हों लच्च लच्च शव ज्यों !

सम्मुख महाह्द दिखाई पड़ा उनको कल्लोलित; जल-मिष कालानल उसमें बहता है ! डूबते करोड़ों जीव हैं वहाँ , छटपट करते हैं हाहाकार करके !---''हाय रे ! विधाता, फ्रूर, क्या हमें इसीलिए तूने है बनाया ! श्वरे, माँ के ही उदर में
मर न गए क्यों हम लोग जठराग्नि से ?
भास्कर, कहाँ हो तुम ? चन्द्र, तुम हो कहाँ ?
श्वाँखें क्या जुड़ा सकेंगे फिर हम तुमको
देख कर देव ? कहाँ पुत्र-दारा श्वाज हैं
श्वात्मवर्ग ? हाय ! कहाँ श्वर्थ, जिसके लिए
सर्वदा कुकर्म किये—धर्म छोड हमने ?"

वार वार पापी-प्राणा यों ही उस हूद में करने विलाप हैं। प्रतिध्वनि-सा शून्य से भैरव निनाद में यों उत्तर है मिलता—
"करते हो दुर्मते, क्यों व्यर्थ निन्दा विधि की तुम ? इस देश में स्वकर्म्य-फल पाते हो। मुले क्यों स्वधर्म कहो, पाप-ज्ञोभ-वश हो ? विशव में विदित शुभ विधि विधि-विधि है।"

भीम यमदूत, दैववाणी पूर्ण होते ही, करते हैं दर्गडाघात माथे पर उनके; काटते हैं कोटि कीट, विकट प्रहारों से, वज्रनखी, मांसभोजी पत्ती उड़ उड़ के दूटते हैं छायामयी देहों पर उनकी श्रांतें खींचते हैं, मांस काट हुहुंकार से ! पूरित है देश पापियों के श्रार्तनाद से।

माया कहने लगी कि — ''नाम इस कुगड का रौरव है, श्रिप्तमय है यह सुधी, यहीं पर-धन हारियों का होता चिर वास है ; होकर विचारक करे जो श्रिवचार तो डाल दिया जाता इसी कुगड में है वह भी ; श्रीर जो जो जीव महा पापकारी होते हैं उनका ठिकाना यही। श्राग कभी इसकी बुकती नहीं है, कीट काटते हैं सर्वदा! श्रीम नहीं साधारण, रोष सदा विधि का ध्यक रहा है पापियों को दग्ध करता! रिथवर, देखो श्रव कुम्भीपाक चलके; तस तैल में हैं जहाँ पापियों को भूनते नित्य यमदूत! वह कन्दन सुनो जरा! रोका है तुम्हारा ब्राण्-मार्ग मैंने शक्ति से, श्रान्था कदापि तुम टहर न सकते! किंवा चलो वीर, जहाँ श्रान्धतम कूप में श्रात्मधाती पापी चिर बद्ध हुए रोते हैं!"

हाथ जोड़ बोले नर-रल—"बस, दास को चमा करो चेमंकरि, मैं जो घ्रौर देखूँगा ऐसे हश्य, तो घ्रभी मरूँगा पर-दुःख से ! हाय ! मातः, इस भव-मण्डल में स्वेच्छा से कौन जन्म ले जो यही दुर्दशा हो घ्रन्त में ? दुर्बल मनुज कभी कलुष-कुहुक से बच सकता है देवि ?" बोली तब माया यों—"ऐसा विष कोई नहीं वीर, इस विश्व में जिसकी चिकित्सा न हो ! किन्तु यदि उसकी कोई घ्रवहेला करे, कौन फिर उसकी रच्चा कर सकता है ? लड़ता है पाप से कम्म-चेत्र में जो धीर, देव-कुल उसके नित्य घ्रनुकूल रहता है; वम्म बन के धर्म है बचाता उसे ! दण्डस्थल ये सभी

देखा नहीं चाहते तो श्राश्चो इस मार्ग से ।"
चल कुछ दूर, घुसे सीताकान्त वन में
नीरव, श्वसीम था जो, पत्ती तक जिसमें
बोलते नहीं थे; नहीं बहता था वायु भी ;
फूलते नहीं थे वन-शोमन प्रस्न भी ।
ठौर ठौर पत्र-पुंज मेद कर रश्मियाँ
श्वाती थीं,—परन्तु तेजोहीन, रुग्गा-हास्य-सी ।

घेर लिया राघव को लाख लाख जीवों ने प्राकर प्रचानक सु-विस्मय के साथ में , घेरती हैं मिक्खयाँ ज्यों धा के मधु-पात्र को । बोल उठा कोई जन सकरण कराठ से— ''कौन हो शरीरि, तुम ? किन गुण से कहो , श्राये यहाँ ? बोलो शीन्न. देव हो कि नर हो ? वाक्य-सुधा-वृष्टि से दो तृप्ति हम सबको ! पापी प्राण हरण किये ये यम-दूतों ने जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से रसना-जिनत शब्द हमने नहीं सुना । धाँखें भ्राज तृप्त हुई देख इन श्रंगों को शोभनांग शूर, श्रब तृप्त करो कानों को !"

बोले प्रभु—'जन्म र्घु-वंश में है दास का ; नाम है पिता का रथी दशरथ, माता का पाटेश्वरी कौशल्या; मुभे हैं राम कहते ; हाय ! वन-वासी भाग्य-दोष से हूँ घाज मैं ! शम्भु के निदेश से मिलूँगा पितृदेव से , धाया हूँ इसीसे प्रेत-वृन्द, यम-लोक में ।'' बोला एक प्रेत—''जानता हूँ मद्र, तुमको ,

मारा था तुम्हींने मुभे पंचवटी-वन में !" चौंक कर राघव ने देखा खडा सामने राचस मारीच--श्रब देह से रहित है ! पूछा रामचन्द्र ने कि-''तुम किस पाप से श्राये इस घोरतर कानन में हो कहो ?" ''हेतु दुष्ट रावण ही है हा ! इस दगड का राघवेन्द्र !" शून्यदेह प्राणी कहने लगा-''मैंने कार्य्य साधने को उस श्रविचारी का तुमको छला था, है इसीसे यह दुर्दशा !" दूषमा सहित खर घाया ( खर खड्ग-सा था जो रण मध्य, जब जीवित था ) देख के राम को, सरोष, साभिमान दूर हो गया, जैसे विष-हीन सर्प देख के नकुल को . बिल में, विषाद-वश. छिपता है ! सहसा पूरित श्वराय हुश्रा मैरव विराव से , भागे भूत चिल्लाकर—जैसे घोर श्राँधी से उड़ते हैं शुष्क पत्र ! माया तब बोली यों--राम, यह प्रेतकुल बहुविध कुगडों में वास करता है; यहाँ ष्टाकर कभी कभी घूमता है नीरव विलाप करता हुआ। देखो, यम-दूत वह निज निज ठौर को सबको खदेड़ता है !" देखा तब वैदेही-हृदय-सरोज-रिव ने कि श्रेगी-वद्ध हो जा रहे हैं भूत, पीछे भीम यमदूत है ; चिल्लाकर दौड़ते हैं प्रेत-मृग-यूथ ज्यों भागते हैं ऊर्घ्वश्वास, जब है खदेड़ता

भीमाक्रत भूखा सिंह । सजल नयन हो देव दयासिन्धु चले संग संग माया के ।

सिहर उठे वे श्रार्तनाद सुन शीघ ही। दीख पड़ीं दूर उन्हें लच्च लच्च नारियाँ, श्रामाहीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-भाग में ! सींच कर केश कोई कहती है-"मैं तुम्हें बाँधती थी स्निग्ध कर, कामियों के मन की बाँघने के प्रार्थ सदा--भूल धर्म-कर्म को , उन्मदा हो यौवन के मद से जगत में !" चीर के नखों से वत्त कहती है कोई यों-''तुमको सजा के सदा मोती श्रीर हीरों से •यर्थ ही बिताये दिन, श्रन्त में मिला क्या हा !" कोई निज नेत्रों को करेद कर खेद से ( जैसे शव-नेत्र ऋूर गीध हैं निकालते ) कहती है-- 'पापनेत्रो. श्रंजन से मैं तुम्हें करके सू-रंजित, कटाच-बागा हँस के छोडती थी चारों श्रोर, दर्पण में देख के श्राभा में तुम्हारी घृणा करती मुगों से थी। उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा !"

चली गई रोती हुई वामाएँ विषाद से ।

गैडे है इतान्त-रूती उनको चला रही ,
साँप फुफकारते हैं कुन्तल-प्रदेश में ;
नर्ख हैं इपाण्-सम; श्रोष्ठ रुधिराक्त हैं ;
लटक रहे हैं कदाकार कुच मूल के
नाभि तक; धक धक श्रीप्त-शिला नाक से
निकल रही है, नयनाग्नि मिली उससे।

बोली फिर माया— ''यह नारीकुल सामने देखते हो राघव, जो वेश-भूषासक्त था भूतल में। सजती थीं ये सब सदैव ही (सजती हैं जैसे ऋतुराज में वनस्थली) कामातुरा कामियों के मन को लुभाने को हाव-भाव-विश्रम से ! हाय ! वह माधुरी श्रीर वह यौवन कहाँ है श्रब ?'' वैसे ही सुन पड़ी प्रतिध्वनि— ''हाय ! वह माधुरी श्रीर वह यौवन कहाँ है श्रब ?'' वामाएँ चिह्नाकर रोती हुई विवश चली गई निज निज नरकों में, वास जहाँ जिनका।

माया के पर्गों में नत हो के कहा राम ने—"कितने विचित्र कायड देखे इस पुर में
ध्यापके प्रसाद से माँ, कह नहीं सकता
किन्तु कहाँ राज-ऋषि ? लद्मण किशोर की
प्राण-भिद्या माँगू चल उनके पदा जों में ,
प्रार्थना है, ले चलो माँ, शीघ्र वहीं दास को ।"

बोली हँस माया—''यह नगरी श्रसीम हैं ,
मैंने हैं दिखाई तुम्हें दाशरिथ, थोड़ी सी।
धूमें जो सहस्रों वर्ष हम तुम इसमें
तो भी कभी पूरा इसे देख नहीं सकते!
करती निवास सितयाँ हैं पूर्व-द्वार में
पितयों के संग सुख पूर्वक सदैव ही;
है यह श्रतुल धाम स्वर्ग, मर्स्य दोनों में;
शोभित हैं रम्य हम्य सुन्दर विधिन में;
सुकमल-पूर्ण स्वच्छ सर हैं जहाँ तहाँ;

बहता वसन्त-वायु सुस्वन से है सदा ;
पञ्चम में कोकिलाएँ कूकती हैं सर्वदा ।
बजती है वीगा स्वयं, सप्तस्वरा मुरली ,
मधुर मृदंग ! दिघ, दुन्ध, घृत श्रादि के
कुग्रड सब श्रोर मरे; फलते हैं वन में
श्रद्धुत श्रमृत फल; करती प्रदान हैं
चर्च्य, चोष्व, लेह्य, पेय श्रत्य स्वयं श्रत्यदा !
इष्ट जो जिसे हो वही तत्त्वग्ग है मिलता ;
स्वर्ग में ज्यों कामलता सद्यः फलदायिनी ।
काम महेष्वास, वहाँ जाने का नहीं, चलो ,
उत्तर के द्वार पर, घूमों वहाँ थोड़ा सा ।
वत्स, श्रविलम्ब तुम पितृ-पद देखोगे।"

उत्तर की श्रोर चले दोनों शीघ्र गित से ।
देखीं वहाँ राघव ने सौ सौ गिरि-राजियाँ
वन्ध्या, श्रहा ! दन्ध यथा देवरोषानल से !
कोई रखती है तुंग श्रृंग पर हिम की
राशि; कोई वार वार गरज गरज के
पावक उगलती है श्रिप्तमय स्रोतों से
करके द्रवित शिला-खराडों को, गगन को
ढँकती है भस्म-राशि-द्वारा, महानाद से
करके दिशाएँ दशों पूर्या ! देखे प्रभु ने
सौ सौ मरुचेत्र, नहीं सीमा कहीं जिनकी ;
निखि तप्त वायु बह कर वेग से
बालू को उड़ा कर तरंगें-सी उठाती है !
दीख पड़ा श्रतट-तड़ाग महासिन्धु-सा ;
श्राँधी से तरंगें उठती हैं कहीं शैल-सी

करके कठोर नाद; घौर कहीं जल को राशि गतिहीन सड़ती है बँधी उसमें कीड़ा करते हैं भीम भेक शोर करके; तैरते हैं तत्तक घरेष देही शेष-से! जलता हलाहल कहीं है, यथा सिन्धु में उबल उठा था वह मन्थन-समय में। घूमते हैं पापी जन इन सब देशों में चिल्ला कर रोते हुए! पन्नग हैं डसते; बिच्छू डंक मारते हैं—कीट घोर दाँतों के! भूपर है धाग घौर घोर शीत शून्य में! हाय! कब कौन इस उत्तर के द्वार में पल भर को भी कल पा सकेगा? सुरथी तत्त्वण वहाँ से चले, संग महामाया के।

नाविक सयरन जल-राशि पार करके ,
तट के समीप जब था के है पहुँचता ,
पुष्पाग्रय-जनित-सुगन्धि-सखा उसको
मेटता है वायु, श्रीर सुन चिरकाल में ,
जन-रव-युक्त जैसे पिक-कुल-क्राउ को
हूबता है मोद-जल-मध्य वह; वैसे ही
श्रपने समीप सुनी वाद्य-ध्विन राम ने !
श्रद्भुत सुवर्गा-सौध चारों श्रोर उनको
दील पड़े श्रीर वहाँ दील पड़ी सोने के
पुष्पों से प्रपूर्ण वन-राजि, दीर्घ सरसी ,
श्रम्ञुजों की शाला ! तब माया मृदु स्वर से
बोली—-'इस द्वार में हे वीर, वे महारथी
चिर सुल भोगते हैं जो समन्न युद्ध में

प्राण् तजते हैं। सुख-भोग इस भाग का श्रन्तहीन है हे महाभाग ! चलो, वन के मार्ग से, यशस्विजन देखोगे यहाँ रथी . जिनके सुयश से है सञ्जीवनी नगरी, कुञ्ज यथा सौरम से । इस शुचि भूमि को विधि का सुहास्य चन्द्र, सूर्य्य, तारा-रूप में करता प्रकाशित सदा है।" कुतृहल से श्रागे बढ़े शीघ्र रथी, त्रागे शूलधारिगी माया चली ! देखा कुछ देर में नृमिया ने धारो रंगभूमि का-सा दोत्र । किसी स्थल में शूलों के समूह, शालवन-से, विशाल हैं ; हींसते कहीं हैं हय, गज हैं गरजते, भूषित वे हो रहे हैं रम्य रगा-सज्जा से ! खेलते कहीं हैं चर्मधारी श्रास-चर्म से ; पृथ्वी को कँपा के कहीं लड़ते सु-मह्न हैं ; उड़ते हैं केत्र-पट मानों रणानन्द से । कुसुमासनस्थ, स्वर्ण वीणा लिये हाथ में , गाते हैं सुकवि कहीं--मोह श्रोतृ-वृन्द को--वीर-कुल-संकीर्तन । मत्त उस गान से करता है वीर-कुल हुंकृति; सुगन्धि से पूर्गा कर देश को न जाने कौन स्वर्ग के फूल बरसाता है श्रपूर्व सब श्रोर से । नाचती हैं श्रप्सराएँ मानसविनोदिनी ; गाते कल किनर हैं जैसे सुरधाम में। माया ने बताया तब-"'श्रेष्ठ सत्ययुग में निहत हुए जो वीर सम्मुख समर में ,

देखो चत्रचूड़ामगो, हैं वे इस चेत्र में । वह है निशुभ्भ हेमकाय हेमकूट-सा ; उज्वल किरीट-कान्ति व्योम में है उडती . श्रति ही बली है वीर । देव-तेज-सम्भवा चगडी ने इसे था स्वयं मारा महा युद्ध में । शुम्भ को निहारो, शुलि शम्भु-सा है विक्रमी ; भीषणा त्ररंगदमी महिष घ्रप्तर को देखो, त्रिपुराऱि-श्चरि सुरथी त्रिपुर को ; विश्व में विदित वृत्र द्यादि महा दैत्यों को । म्रात-प्रेम-जल में निमम पुनः देखो हैं सुन्द, उपसुन्द।" पूछा राघव ने देवी से---"क़हिए दयामयि, दिखाई नहीं देते क्यों शूर कुम्भकर्ण, श्रतिकाय, नरान्तक ( जो रण में नरान्तक था ) इन्द्रजित विकमी श्रीर श्रन्य रत्नी-वंश-वीर ?" कहा माया ने---''राघव. श्रन्त्येष्टि किया होती नहीं जब लों तब लों प्रवेश नहीं होता इस देश में । घूमते हैं बाहर ही जीव-गण-,जितने दिन तक बन्धु जन करते क्रिया नहीं-यत्न से । सुनी हे वीर सीतानाथ, विधि की सुविधि यही है। श्रब देखो उस वीर को षाता इसी घोर है जो; मैं घदुश्य भाव से साथ में रहूँगी; करो मिष्टालाप उससे।" यों कह घ्रहश्य हुई माता मोददायिनी । विस्मय सहित देखा प्रभु ने सुवीर को तेजस्वीः किरीट पर खेलती है बिजली

मल मल होते दीर्घ देह में हैं. श्राँखों को चौंधा कर, श्राभरण ! शोभित है हाथ में उज्वल विशाल शूल, गति है गजेन्द्र की । त्र्ययसर हो के शूर बोला रघुवीर से---''ध्राज सशरीर यहाँ कैसे तुम घ्राये हो रघुकुलचूड़ामणे, न्यायहीन रण में मारा तुमने था मुफे, तोष दे सुकराठ को । किन्तु भय छोड़ो तुम; इस यमपुर में जानते नहीं हैं हम कोध. जितेन्द्रिय हैं। मानवीय जीवन का स्रोत महिलोक में रहता है पंकिल, परन्तु यहाँ उसकी होती है विशुद्ध गति । सन्मते, मैं वालि हूँ।" लजायुक्त राघव ने किष्किन्ध्याकलत्र को देख. पहचाना ! हँस बोला वह फिर यों---''ग्राम्रो रथि दाशरथि, मेरे साथ, पास ही देखते हो देव. वह दिव्य उपवन जो हेम-पुष्प-पूर्यी, वहीं घूमता जटायु है वीर, जो तुम्हारा पितृमित्र है महाबली ! परम प्रसन्न वह होगा तुम्हें देख के। जीवन का दान दिया धर्म-हेतु उसने श्रबला सती का त्राण करने में पापी से ; गौरव श्रसीम है इसीसे उस साधु का।"

पूछा राज्ञसारि ने कि—''वीर, कहो क्रपया क्या सम सुखी हो सब तुम इस देश में ?'' ''खान में'' कहा सुवीर वालि ने कि ''सैकड़ों होते हैं सुरत्न राम, किन्तु उन सबकी

त्रल्य कान्ति होती नहीं; श्राभाहीन फिर भी होता कहो. कौन ?" चले दोनों प्रेम-भाव से । रम्य वन में कि जहाँ बहती सदैव है तटिनी श्रम्ततोया, कल कल नाद से . देखा वहाँ प्रभु ने पुराकृति जटायु को ; हस्तिदन्त-रचित श्रनेक रम्य रत्नों से खित वरासन पै बैठा वर वीर है ! वीगाध्यिन हो रही है चारों श्रोर उसके। पद्म-पर्गा-वर्गा विभा-राशि वहाँ फैली है . सौर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के फैलती है उत्सव-निकेत में । वसन्त का चिर मधु-गन्ध-पूर्गा बहता समीर है ! ष्यादर के साथ रथी राघव से बोला यों-"रघुकुल-रत्न, मित्र-पुत्र, श्रहा ! तुमने शीतल की श्राँखें श्राज मेरी; तुम धन्य हो ! रक्ला था सुलग्न में तुम्हारी धन्य माता ने गर्भ में तुम्हें हे तात, धन्य दशर्थ हैं मित्र मेरे, वत्स, जन्मदाता जो तुम्हारे हैं ! देवकुल-प्रिय हो, सदेह तभी श्राये हो तुम इस देश में । कहो हे वत्स, मैं सुनूँ युद्ध का क्या हाल है ? मरा क्या महायुद्ध में दुष्टमति रावण ?" प्रणाम कर प्रभु ने मधुर गिरा से कहा--''धापके प्रसाद से मारा बहु राज्ञसों को मैंने महा युद्ध में ; एकाकी बचा है श्रब लंकाधिप लंका में। बागा से उसीके देव. श्राज हतजीव है

लद्दमण् श्रनुजः; इस दुर्गम प्रदेश में श्राया इसी हेतु दास, शिव के निदेश से । कृपया बतास्रो, तत्रमित्र पिता हैं कहाँ ?''

बोला यों जटायु बली—''पश्चिम के द्वार में रहते राजर्षि राज-ऋषियों के साथ हैं। मुफको निषेध नहीं वत्स, वहाँ जाने का; श्राश्चो शत्रुनाशी, वहाँ मैं ही तुम्हें ले चलूँ।''

बहु विध रम्य देश देखे दिव्यमित ने ; सौध बहु स्वर्ण-वर्ण; देवाकृति सुरथी ; सुन्दर सरोवर-किनारे, पुष्प-वन में , क्रीड़ा करते है जीव, हर्ष से, विनोद से , जैसे मधु मास में मिलिन्द-वृन्द कुर्ब्जों में गूँज कर; कि वा ज्योतिरिंगण त्रियामा में , करके समुज्वल दिशाएँ दशों घामा से ! जाने लगे दोनों शीघ्र गित से, निहारते ; घेर लिया राघव को लन्न लन्न जीवों ने !

बोला तब सबसे जटायु—'रघुकुल में जन्म इस वीर का है ! शिव के निदेश से , पितृपद दर्शनार्थ इस यमपुर में श्राया है सदेह यह; तुम सब इसको दे के शुभाशीष लौट जाश्रो निज स्थान को ।" प्राणिदल श्राशीर्वाद दे कर चला गया । श्रागे बढ़े दोनों जन शीष्र महा मोद से ! छूते कनकांग गिरि धम्बर को हैं कहीं वृच्चूड़, दीर्घ जटाधारी ज्यों कपदीं हों ! बहती प्रवाहिणी है स्वच्छ, कल नाद से ;

हीरा, मिंग्, मुक्ता, दिन्य जल में हैं फलते ! शोभित कहीं है— निम्न देश में— प्रस्नों से श्यामला धिरत्री; वहाँ पद्म-ग्र्ण सर हैं । कूजतो निरन्तर हैं को किलाएँ वन में । वैनतेय-नन्दन यों बोला राघवेन्द्र से— 'पश्चिम का द्वार रघुरत्न, देखो सोने का ; हीरों की गृहावली है वस्स, इस भाग में । देखो, स्वर्ण-वृच्च तले, मरकत-पत्र का छत्र उच्च शीर्ष पर शोभित है जिनके , कनकासनस्थ ये दिलीप महाराज हैं ; संग में सुदिच्या सती है ! भिक्त-भाव से पूजा करों वस्स, निज वंश के निदान की । रहते राजिष हैं श्रसंस्य इस देश में ; विश्रुत इच्चाकु तथा मान्धाता, नहुष त्यों ! श्रागे बढ़ पूजो महाबाहो. पितामह को ।"

बढ़ के, साष्टांग हो, प्रणाम किया प्रभु ने दम्पती के पुरायपद-पद्मों में; दिलीप ने दे के शुभाशीष पूछा—''मद्र, तुम कौन हो ? कैसे सशरीर प्रेतनगरी में धाये हो देवाकृति वीर ? तव चन्द्रानन देख के मग्न हुष्या मेरा मन मोद-महासिन्धु में !" बोली श्री सुदिचाणा—''सुभग, कहो शीघ ही, कौन हो घहो, तुम ? विदेश में स्वदेश के जन को निहार यथा घाँखें सुख पाती हैं , तुमको विलोक मेरी दृष्टि सुख पाती हैं ! रक्खा गर्भ में हैं तुम्हें धीर, किस साध्वी ने ?

देवाक्वति, देव-कुल-जात यदि तुम हो , करते हो वन्दना तो कैसे हम दोनों की ? देव जो नहीं तो बतात्र्यो, किस कुल को उज्वल किया है नर-देव-रूप, तुमने ?"

हाथ जोंड दाशरिथ बोले नत भाव से—
'विश्व में विदित रघु नाम पुत्र श्रापके
राजषें, जिन्होंने विश्व जीता बाहु-घल से ;
पुत्र उन दिग्जयी के पूज्य वर श्रज थे
पृथ्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हें ;
जन्मे रथी दशरथ दिव्यमित उनसे ,
पाटेश्वरी उनकी हुईं हे तात, कौशक्या ;
जन्म इस दास का है उनके उदर से ।
लद्मग्ग-शत्रुघ पुत्र हैं सुमित्रा माता के
रगा में शत्रुघ हैं जो ! मध्यमा माँ केकयी ,
जननी प्रभो, है प्रिय स्नाता भरताख्य की ।"

राजऋषि बोले—''वत्स राम, चिरजीवी हो ,
तुम हो इच्चाकु-कुल-शेखर, सुखी रहो ;
फैलेगी तुम्हारी कीर्ति नित्य नई विश्व में
कीर्तिमान् ! चन्द्र-सूर्थ्य जब तक व्योम में
समुदित होंगे ! कुल उज्बल हमारा है
सुगुणा, तुम्हारे सुगुणों से धराधाम में ।
देखते हो वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जो ,
उसकें समीप सुप्रसिद्ध इस पुर में ,
वैतरणी-तट पर श्रचय सु-वट है ।
नीचे उसी वट के तुम्हारे पिता नित्य हैं
करते तुम्हारे श्रर्थ पूजा धर्मराज की ;

जाश्रो, महाबाहो रघुरत्न, तुम उनके पास । वे श्रधीर हैं तुम्हारे दुःख-शोक से ।"

कर पद-वन्दना सुवीर महानन्द से ,
देकर जटायु को विदा, चले श्रकेले ही ,
( श्रन्तरीच्न में है संग माया ) स्वर्गा-शैल के
सुन्दर प्रदेश में विलोका सूच्मदर्शी ने
वैतरणी-तट पर श्रच्य सु-वट को
श्रवुल श्रमृततोया पृथ्वी पर; सोने की
डालें उसकी हैं, श्रहा ! पन्ने के सु-पत्र हैं ;
श्रौर फल ? हाय ! फल-शोभा कहूँ कैसे मैं ?
देवाराध्य वृच्चराज मुक्ति-फल-दाता है !

देखकर राजऋषि दूर से ही प्राणों के
पुत्र को पतार भुज ( भींग श्रश्रु-जल से )
बोले—'श्रा गया क्या इस दुर्गम प्रदेश में
इतने दिनों के बाद, देवों के प्रसाद से
प्राणाधिक, श्राँखें ये जुड़ाने के लिए ? तुमे
श्राज मेरे खोये धन, पा लिया क्या मैंने हैं ?
हाय ! सहा तेरे विना कितना, सो क्या कहूँ ?
कैसे कहूँ ? रामभद्र ! लौह श्रिय-तेज से
जैसे गलता है, देह बैसे ही श्रकाल में
तेरे शोक में है तजा मैंने ! नेत्र मूँदे ये
घोर मनोज्वाला-वश । निर्दय विधाता ने
मेरे कर्म-दोष से लिखा है महा कष्ट हा !
तेरे इस माल में ! तृ धर्म-पथ-गामी है ;
घटना तभी है यह घटित हुई तभी ;
जीवन-श्रर्य-शोभा श्राशा-लता मेरी हा !

तोडी केकयी ने, मत्त करिगा के रूप में !" रोये राज-राज-रथी दशरथ शोक से : रोये मौन दाशरथि, रोता देख उनको । बोले फिर राघव--- "श्रकुल पारावार में तात, यह दास श्राज हो रहा निमम् है ; कौन इस घापदा में रत्तक है दास का ? होता भव-मगडल में जो कुछ है सो सभी होता इस देश में है ज्ञात श्वनायास ही तो इन पदों में नहीं श्रविदित है कि क्यों श्राया यह दास यहाँ ! हाय, घोर रण में हत हुषा प्राणानुज सहसा, ष्रकाल में ! पाये विना उसको न लौटूँगा वहाँ कभी होते जहाँ शोभित दिनेश, चन्द्र, तारे हैं। श्राज्ञा दो. मरूँ मैं श्रभी तात. इन पैरों में ? रख सकता मैं नहीं प्राण उसके विना !'' रोये नररत्न निज पितृपद-पद्मों में । राजऋषि बोले. सुत-शोक से श्रधीर हो--''हेतु जानता हूँ वत्स, मैं तुम्हारे श्राने का । दे के सुख-भोग को जलाञ्जलि मैं सर्वदा पुजता तुम्हारे मंगलार्थ धर्मराज को । लदमण को पात्रोगे सुलत्तगा, त्रवश्य ही ; प्रागा त्रव भी है बद्ध उसके शरीर में !---भग्न कारागार में भी श्रृंखलित वन्दी-सा ! शैल गन्धमादन है, श्रृंग पर उसके

फलती विशल्य करणी है महा घोषघी हेमलता । उसको मँगा कर घनुज की

रचा करो । हो कर प्रसन्न यमराज ने ष्प्राप यह यत्न मुभे ष्राज बतलाया है। सेवक तुम्हारा वायु-पुत्र वायुगामी है हनूमान; मैजो उसे, लावेगा मुहूर्त में श्रोषधि, प्रभञ्जन-समान भीम विक्रमी। घोर रणमध्य तुम रावण को मारोगे ; होगा दृष्ट दुर्मति सवंश नष्ट शीघ्र ही तनय, तुम्हारे ती इया बार्गो से समर में । पुत्र-बधू मेरी वह लदमी रघुकुल की उज्वल करेगी रघु-गेह फिर लौट के ; किन्तु सुख-भोग नहीं है तुम्हारे भाग्य में ! जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान में श्रामोदित करता है देश तात, वैसे ही सह बह क्लेश तुम भारत को यश से पूरित करोगे ! तुम्हें दगड दिया विधि ने मेरे पाप-हेतु,---निज पाप से मरा हूँ मैं प्राणाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे में ।

श्राघी रात सम्प्रति हुई है धरातल में । लौट जाश्रो शीघ्र तुम देव-बल से बली , लंका नगरी में; शीघ्र भेजो हनूमान को ; श्रीषध मँगा कर बचाश्रो प्रियानुज को ; रात रहते ही तात, श्रा जावे महोषधी ।"

षाशीर्वाद पुत्र को पिता ने दिया प्रेम से । पुत्र ने पिवत्र पद-पद्म-धूलि लेने को स्वकर सरोरुह बढ़ाये; किन्तु व्यर्थ ही ! कर न सके वे पद-स्पर्श ! मृदु स्वर से बोले यों रघुज-श्रज-श्रात्मज स्वजात से—

''भूत पूर्व देह नहीं देखते हो यह जो

प्राणाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसको

छू सकोगे नश्वर शरीरी तुम ? विम्ब ज्यों

दर्पण में, जल में वा, देह यह मेरी है !

जाश्रो श्रविलम्ब प्रिय वस्स, लंकाधाम को ।"

करके सिवस्मय प्राणाम चले सुरथी ; संग चली माया । बली शीव्र पहुँचे वहाँ लच्मण सुलच्चण पड़े थे जहाँ चेत्र में ; चारों श्रोर वीर-वृन्द जागता था शोक से ।

> इति श्री मेघनाद-वध काव्ये प्रेतपुरी नाम अष्टमः सर्गः

## नवम सर्ग

बीती निशा, श्राई उषा; 'जै जै राम'-नाद से गरजी विकट सेना, चारों श्रोर लंका के। छोड़ कनकासन, मही पर, विषाद से बैटा जहाँ रत्तोराज रावगा था. सिन्धु के गर्जन-समान भीम शब्द वहाँ पहुँचा ! विस्मय के साथ बली सारगा से बोला यों-''मन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों , था जो निरानन्द निशाकाल में विषाद से ? शीघ कहो ! छदायोदा मृद् रामानुज ने पाये फिर प्रागा हैं क्या ? कौन जाने ऐसा ही जो हुन्ना हो, देव-कुल दिन्तागा है वैरी के ! बाँधा श्रविरामगतिस्रोत जिस राम ने कौशल से, जिसके श्रपूर्व माया-बल से तैरी हैं शिलाएँ सिन्ध्-जल में; बचा है जो दो दो वार मर कर युद्ध में, श्रसाध्य क्या उसके लिए है ? कहो बुधवर, क्या हुन्ना ?" हाथ जोड बोला तब सारगा सखेद यों-''कौन जानता है देव, मायामय विश्व में देवों की घ्रपार माया ? शैलपति देवात्मा श्राप गन्धमादन ने श्राके गत रात्रि में .

देकर महौषध बचाया फिर है प्रभो , लच्मण को ! वैरी इस हेतु हैं गरजते हर्षयुत । दूना तेज पाकर हिमान्त में साँप ज्यों गरजता है, मत्त वीर-मद से सिंहनाद लच्चमण विलच्चण है करता । गर्जता सुकण्ठ युत दाचिणात्य दल है जैसे करि-यूथ, नाथ, यूथनाथ-नाद से !"

ष्पाह भर बोला तब लंकापित सुरथी-''मेट सकता है कौन विधि के विधान को ? श्रमरों-मरों को कर विमुख समर में मारा जिस शत्रु को था मैंने बाहू-बल से , बच गया देव-बल से है वह ? काल भी भूल गया कर्म निज मेरे भाग्य-दोष से ! छोड़ता है सिंह कभी मृग को पकड़ के ? किन्तु लाभ क्या है इस व्यर्थ के विलाप से जान लिया मैंने यह निश्चय कि डूबेगा कर्त्ररों के गौरव का भानु घन्धकार में ! भाई कुम्भकर्ण मेरा शूलघर शम्भु-सा रण में हुआ है हत, और हुआ हत है शक्तिधर दूसरा कुमार शक्तविजयी ! रक्लूं किस साध से हे सारण, ये प्राण मैं ; पा सकूँगा लोक में क्या फिर उन दोनों को है जाश्रो बुधश्रेष्ठ, रथी राघवेन्द्र हैं जहाँ ; त्रम उनसे यों कहना कि-- 'हे महारथे , रचोराज रावग् है भिन्ना यही माँगता त्रुमसे कि सात दिन शत्रुभाव छोड़ के

टहरो ससैन्य तुम शूर, इस देश में ।
राजा किया चाहते हैं सित्कया कुमार की
विधियत । वीर-धर्म पालो तुम धीरधी !
करते समादर हैं वीर वैरी वीर का ।
वीर-शून्य है श्रव तुम्हारे बाहु-बल से
वीरयोनि स्वर्ण लंका ! धन्य वीरकुल में
तुम हो ! सुलग्न में चढ़ाया चाप तुमने !
तुम पर दैव शुम-दाता श्रवकूल है ;
दैव-यश रच्चोराज संकट में है पड़ा ;
पूर्ण करो पूर्णकाम, श्राज पर-कामना ।'
जाश्रो शीष्ठ मन्त्रिवर, राधव-शिविर में ।"

करके प्रणाम राज्ञसेन्द्र महाशूर को , संगि-दल-संग चला सारण तुरन्त ही । घोर नादयुक्त द्वार खोला द्वारपालों ने । राज्ञस मचिव चला मन्द मन्द शोक से-— सिन्धु के किनारे—चिर कोलाहल-पूर्ण जो ।

रघुकुलरत्न प्रभु बैठे हैं शिविर में
मग्न मोद-सागर में; लह्मण रथीन्द्र हैं
सम्मुख, हिमानी-हीन नवरस-वृत्त ज्यों;
किं वा पूर्णिमा का चारु हास्य-पूर्ण चन्द्रमा;
प्रथवा प्रफुल पद्म यामिनी के प्रम्त में!
दाई त्रोर रत्तोवीर मित्र विभीषण हैं;
प्रौर सब सेनापति दुई समर में,—
देव-रथी-वृन्द यथा घेर देव-इन्द्र को!

शीघ्र समाचार दिया श्राकर सुदूत ने— ''रच्चःकुल-मन्त्री प्रभो, विश्रुत जगत में

सार्गा, खड़ा है श्राज बाहर शिविर के संगि-दल संग लिये; श्रापकी क्या धाज्ञा है ?" प्रमु ने निदेश दिया--- 'सादर सुमन्त्री को लात्रो यहाँ शीघ्र । इसे कौन नहीं जानता , होता है श्रवध्य दूत-वृन्द रगा-चेत्र में ?" करके प्रवेश तब सारण शिविर में , ( राजचरणों में भुक ) बोला—''हे महारथे ,. रच्चोराज रावण है भिन्ना यही माँगता तुमसे कि-सात दिन शत्रुभाव छोड़ के , उहरो ससैन्य तुम शूर, इस देश में ! राजा किया चाहते हैं सितकया कुमार की विधियुत । वीर-धर्म पालो तुम धीरधी ! करते समादर हैं वीर वैरी वीर का। वीर-शून्य है श्रब तुम्हारे बाहु-बल से वीर-योनि स्वर्णलंका; धन्य वीर-कुल में तुम हो ! सुलग्न में चढ़ाया चाप तुमने ! तुम पर दैव शुभ-दाता श्रनुकूल है ; दैव-वश रत्तोराज संकट में है पड़ा ; पूर्ण करो पूर्णकाम, श्राज पर-कामना।"

उत्तर में बोले प्रभु— ''मेरा महा वैरी हैं सारण, तुम्हारा प्रभु रावण; तथापि मैं दुःखित हूँ दुःख यह देख कर उसका ! राहु-पस्त रिव को निहार कर किसकी छाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से जलता जो वृच्च है, मलीन उस काल में होता वह भी है ! पर, भ्रपर विपत्ति में मेरे लिए एक-से हैं ! लौट स्वर्गालंका में जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन ध्रस्त्र मैं धारण करूँगा नहीं । रज्ञःकुलराज से कहना सुभाषि, तुम—धार्मिक कभी नहीं करता प्रहार धर्म-कर्म-रत जन पै !"

रचोराज-मन्त्री फिर बोला नत भाव से—

''रघुकुल-रल, तुम नरकुल-रल हो ;

प्यतुल जगत में हो विद्या, बुद्धि, बल में !

उचित यही है तुम्हें, प्रनुचित कम्में क्या

करते कभी हैं साधु ? रचोदल पित है

रावण ज्यों, देव, तुम नर-दल-पित हो !

कुच्चण में—मुक्तको हे सुरथे, चमा करो ,

प्रार्थना है चरणों में—कुच्चण में दोनों ने

दोनों से किया है वैर ! किन्तु विधि विधि की

तोड़ सकता है कौन ? देव, जिस विधि ने

वायु को बनाया सिन्धु-वैरी, मृगराज को

हाय ! गजराज-वैरी, श्रौर विहगेन्द्र को

भीम भुजगेन्द्र-वैरी; माया से उसीकी हैं

वैरी राम-रावण ! भला मैं किसे दोष दूँ ?"

पाकर प्रसाद दूत सत्वर चला गया
बैठा जहाँ रावण् था मौन सुत-शोक में—
वसन मिंगोता हुन्ना श्रश्रु-वारि-धारा से !
श्राज्ञा सैन्यनायकों को राघव ने दी यहाँ ;
छोड़ रण्-सज्जा सब वीर कुतूहल से
करने विश्राम लगे शिविरों में श्रपने ।

बैठी हैं श्रशोक-वाटिका में यहाँ मैथिली

**प्रतल प**योधितल में ज्यों हाय ! कमला विरह विषयणा सती, श्राई वहाँ सरमा-रच्नःकुल राजलदमी रचोबधू-वेश में । कर पद-पद्यों में प्रगाम बैठी ललना पैरों के समीप । देवी बोली मृदुस्वर से---''चन्द्रमुखि, मुभको बतात्रो, पुर-वासी क्यों दो दिन से हाहाकार करते हैं लंका में ? दिन भर मैंने रण-नाद कल है सुना ; काँपा वन वार वार, मानों महि-क्रम्प से . दूर शूर-वृन्द-पद-भार से; गगन में श्रमि-शिखा-तुल्य देखे विशिखः; दिनान्त में रचोदल लौट श्राया जैजैकार करके . रच्चो वाद्य-वृन्द बजा भैरव निनाद से । कौन जीता ? कौन हारा ? शीघ्र कहो सरमे ! भाकुल ये प्राण हा ! प्रबोध नहीं मानते ; जान नहीं पड़ता है पूड़ेँ यहाँ किससे ? पाती नहीं उत्तर जो चेरियों से पूछूँ मैं। लाल नेत्र वाली यह त्रिजटा भयंकरी चामुगडा-समान, खर खड्ग लिए हाथ में , चाई मुक्ते मारने को हाय ! कल रात में श्रन्धी बन कोध-वश ! चेरियों ने उसकी रोका किसी भाँति; बचे प्राण् ये इसीलिए ! श्रव भी जी काँपता है याद कर दृष्टा को !" बोली सती सरमा मनोज्ञ मृदु वाणी से ,---"मारा गया भाग्यवति. भाग्य से तुम्हारे हैं

इन्द्रनित युद्ध में, इसीसे दिन-रात यों

करती विलाप हेमलंका है विषाद से । इतने दिनों में हुन्ना देवि, गतवल है कर्नुरकुलेन्द्र बली । मन्दोदरी रोती है ; रक्त:-कुल-नारि-कुल व्याकुल है शोक से ; भौर निरानन्द हुए रक्तोरथी रोते हैं । पदादल-लोचने, तुम्हारे पुण्य बल से , देवर तुम्हारे रथी लह्मण ने रण में देवों से श्रसाध्य कम्में सिद्ध किया, मारा है जग में श्रजेय उस वासवविजेता को !''

बोली प्रियभाषिग्गी कि—''रच्चोबधू, लंका में तुम 'शुभ सूचनी' हो मेरे लिए सर्वथा ! धन्य मेरे देवर हैं वीर-कुल-केसरी ! ऐसे यूर सुत को सुमित्रा सास ने सती, रक्खा शुभ योग में था श्रपने सुगर्भ में ! जान पडता है. श्रब कृपया विधाता ने खोला सिल. मेरा यह कारागार-द्वार है ! एकाकी रहा है श्रब रावण ही लंका में , दुर्मति महार्थी है। क्या हो श्रव, देखूँ मैं,-चौर क्या क्या दुःख-भोग हैं इस कपाल में ? किन्तु सुनो, हाहाकार बढ़ता है कम से !" कहने लगी यों तब सरमा सुवचनी-''सन्धि कर देवि. कर्नुरेन्द्र राघवेन्द्र से , सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय को प्रेत-किया हेत् । श्रस्न लेगा नहीं कोई भी सात दिन-रात यहाँ ष्रब ष्रिरिमाव से--माना श्रनुरोध यह रावण का राम ने

देवि, दयासिन्धु कौन राघव-सा घौर है ?
दैत्यबाला सुन्दरी प्रमीला—हाय ! उसकी
याद ही से साध्वि, घाज छाती फटी जाती है !—
सुन्दरी प्रमीला देह छोड़ दाहस्थल में ,
होगी पित-संग सती प्रेयसी पितव्रता !
देवि, जब काम हर-कोपानल में जला
तब क्या हुई थी सती रित, पित-संग में ?"

रोने लगी रत्तोबधू भींग प्रश्रु-जल से शोकाकुला । भूतल में मूर्तिमती करुणा सीता के स्वरूप में, सदैव पर-दुःख से कातरा. सनीरनेत्रा बोली उस प्याली से-''कुच्चण में जन्म हुन्ना मेरा सिव सरमे , सुख का प्रदीप मैं बुमाती हूँ सदैव ही जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं श्रमंगला । मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने ! पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं ! देखो. वन-वासी हाय, देवर वे मेरे हैं लद्मण सुलच्या ! मरे हैं पुत्र-शोक से सस्र ! भयोध्यापुरी भ्रन्धकाराच्छन है ; शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है विकट विपत्त से, सुभीम भुज-बल से मान रखने को इस दासी का ! सखी, यहाँ देखो. मरा इन्द्रजित. दोष से श्रमागी के . श्रीर मरे रचोरथी कौंन जाने कितने ! मरती है प्राज दैत्यबाला. विश्व में है जो ष्पद्वितीया तेजस्त्रिनी--- ष्पद्वितीया सुन्दरी ।

हाय रे ! वसन्तारम्भ में ही यह कलिका खिलती हुई ही सिख, शुष्क हुई सहसा !''
''दोष क्या तुम्हारा ?'' प्रश्रु पोंछ बोली सरमा—
''कहती हो तुम क्या विषाद-वश सुन्दरी ?
कौन यह स्वर्ण-वल्ली तोड़ यहाँ लाया है देवि, कर विक्वित रसाल वर को, कहो ?
राघव के मानस का पद्म कौन तोड़ के लाया इस राच्नसों के देश में है चोरी से ?
इबता है लंकापित घाप निज पापों से ;
घ्रोर यह किंकिरी कहे क्या ?'' सती सरमा
रोई सविषाद ! रोई रच्चःकुल-शोक से ,
पर-दुख-दुःखिनी, घ्रशोकारणयवासिनी ,
मूर्तिमती करुणा, विशुद्धा राम-कामना ।

पश्चिम का द्वार खुला श्रशनिनिनाद से।
लच्च लच्च रचोवीर निकले, लिये हुए
हाथों में सुवर्गा-दराड, जिनमें लगे हुए
कौशिक-पताका-पट, ब्योम में हैं उड़ते।
नीरव पताकीवृन्द राज-पथ-पाश्वों में
चलते हैं श्रेगीबिद्ध। श्रागे श्रहा! सबसे
दुन्दुमि गमीर चलती है गज-पृष्ठ पे,
पूर्ण कर सारा देश! पेदल पदाति हैं
पंक्तिबद्ध; वाजिराजि-संग गज-राजि है;
सुरथी रथों में चलते हैं मृदु गित से;
सकरुग् निकग् से बजते सुवाद्य हैं!
चलती जहाँ तक है दृष्टि, सिन्धु-श्रोर को,
जाता निरानन्द रचोवृन्द मन्द मन्द है।

मक मक स्वर्ण-वर्म श्राँखें चौंघयाते हैं ; हेमध्वजदगड भानु-रिश्मयों की श्राभा से चमक रहे हैं; शीर्ष-रत्न शीर्षदेशों में , म्यान कटिबन्धों में, सुदीर्घ श्रूल हाथों में ; विगलित श्रश्रु-धारा हो रही है श्राँखों से !

निकली सुवीरांगना ( किंकरी प्रमीला की )
विक्रम में भीमा-समा, विद्याघरी रूप में ,
कृष्ण हयारूढ़ा, श्रित रम्य रण-वेश में ,
विगलितकेशिनी, नृमुग्रडमालिनी श्रहा !
मुख है मिलन ज्यों सुधांशुकलाभाव से
होती रजनी है ! श्रश्रु बहते हैं श्राँखों से
श्रिविरल, श्रार्द्र कर वस्त, श्रश्व, पृथ्वी को !
लेती है उसाँस कोई वामा, मौन कोई है
रोती, श्रीर देखती है कोई रघु-सैन्य की
श्रोर श्रिय-नेत्रों से. सरोष यथा सिहिनी
( जालावृत ) देख के श्रर्र व्याध-वर्ग को !
हाय रे ! कहाँ है वह हास्यच्छटा-चञ्चला !
श्रीर वह विकट कटाच्च-शर हैं कहाँ ,
सर्वमेदी थे जो सदा मन्मथ-समर में ?

चेरियों के बीच में है शून्यपृष्ठा बड़वा, कुसुम-विहीन श्रहा ! शोभाहीन वृन्त ज्यों ! चारों श्रोर चामर डुला रही हैं दासियाँ; रोता हुश्रा वामादल पैदल है चलता संग संग, कोलाहल उठता है व्योम में ! मलमल वीरभूषा होती है प्रमीला की बड़वा की पीठ पर—चर्म, श्रसि, मेखला,

तूरा, चाप, मुकुट घमूल्य — जड़ा रहनों से ;
मिण्मिय सारसन, कवच सुवर्गा का ,
दोनों हैं मनोहत-से — सारसन सोच के
हाय ! वह सूद्रम किट ! कवच विचार के
उन्नत उरोज युग वे हा ! गिरि-शृंग-से !
दासियाँ विखेरती हैं रौप्य, स्वर्ग मुद्राएँ
घौर खीलों; गायिकाएं सकरुण गाती हैं ;
छाती कूट कूट कर रान्नसियाँ रोती हैं !

निकला रथों के बीच रथ वर, मेघ-सा ; चकों में छटा है चंचला की; रथ-केत है इन्द्र-चाप रूपो; किन्तु कान्तहीन श्राज है , प्रतिमा-विमान ज्यों विसर्जन के प्रान्त में प्रतिमा-विहीन, शुन्य-कान्ति भाप होता है ! रो रहे हैं रचोरथी घोर कोलाहल से , छाती कूट, माथा पीट करते विलाप हैं ज्ञान-शून्य; रक्खी है सुवीर-भूषा रथ में ,---ढाल, तलवार, तूर्ण, चाप षादि घस्त्र हैं ; सौरकर-राशि-सा किरीट है, सुवर्म है; रचोदुःख गा रही हैं सकरुण गीतों से , रोती हुई गायिकाएँ ! कोई स्वर्ण-मुद्राएँ ऐसे है विखेरता कि जैसे वृत्त मांभा के मोकों से विखेरता है फूल-राशि; मार्ग में गन्ध-वारि वारि-वाही जन हैं छिड़कते , उच्चगामी रेग्रा को दबाते हुए, जो नहीं सह सकती है पद-भार महा भीड़ का। सिन्धु-तीर घोर रथ मन्द मन्द जाता है।

स्वर्गा-शिविका में गन्धपुष्पावृत शव के निकट प्रमीला सती मूर्तिमती बैठी है , रति मृत काम-सहगामिनी-सी मर्त्य में ! भाल पर सुन्दर सिन्दूर-विन्दु, कगठ में फूलमाला, कंकण मृणाल-सी भुजाश्रों में , विविध विभूषणों से है बधू विभूषिता। रोती हुई चामर डुला रही हैं चेरियाँ, रोती हुई पुष्प-वृष्टि करती हैं वामाएँ , रचः कुल-नारि-कुल व्याकुल विषाद से करता है हाहाकार । हाय, कहाँ श्राज है ष्प्राभा वह जो थी मुख-चन्द्र पर राजती सर्वदा ? कहाँ है वह हास्य मनोहारी जो ष्योटों पर खेला करता था सदा, भानु का रम्य रश्मि-जाल श्रयि कमलिनि, विम्बा-से तेरे श्रधरों पर है खेलता प्रभात में ? मौनव्रत धारण किये है विधुवदनी-मानों देह छोड़ कर उड़ गये प्राग्। हैं पति के समीप, जहाँ पति है विराजता ! वृत्त वर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू सुखती है घाप । संग रच्चोरथी पंक्ति से चलते हैं, कोष-शून्य खड्ग लिए हाथों में , जिन पर भानु-कर चम चम होते हैं ; चनु चौंधयाती है सुवर्ण कञ्चकच्छटा ! उच्चारण करते हैं उच्च वेद-मन्त्रों का चारों-त्र्योर वेद-विद, शान्ति पाठ करके होतृजन करते हविर्वह वहन हैं ;

नाना वस्त्र, भूषणा, प्रसून, हिमबालुका, केसर, श्रगर, मृगगन्ध श्रादि सोने के पात्रों में लिये हैं क्रव्य-बधुएँ; सुवर्ण के कलसों में पुराय जल-राशि सुरसिर की। चारों श्रोर स्वर्ण-दीप जलते हैं सैकड़ों। बजते हैं ढोल, ढाँक, ढका श्रोर मेरियाँ, शंख श्रोर कालर, मृदंग. वेग्रा, तुम्बकी; करती शुभ-ध्वनि हैं रक्तः स्त्रियाँ सधवा, भींग भींग वार वार श्रश्रु-वारि-धारा में—मंगल-निनाद हा! श्रमंगल-दिवस में!

निकला पदव्रज निशाचरेन्द्र सुरथी
रावण;—विशद वस्त-उत्तरीय धारके
माला हो धतूरे की गले में यथा शम्भु के ;
चारों श्रोर मन्त्रि-दल दूर नतभाव से
चलता है। मौन कुर्नुरेन्द्र श्रार्द्रनेत्र है;
मौन हैं सचिव, मौन श्रन्य श्रधिकारी हैं।
रोते हुए पीछे पुर-वासी चले जाते हैं—
बालक, जरठ, युवा, नर तथा नारियाँ;
करके पुरी को श्रुन्य श्रन्धकारमय ज्यों
गोकुल हुआ था कृष्णचन्द्र विना सहसा!

सिन्धुं के किनारे सब मन्द मन्द गित से चलते हैं, घाँसुघों से भींगते हुए तथा हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए !

बोले प्रभु श्रंगद से सुमधुर स्वर से— ''दश शत श्रुर साथ लेकर महारथी , न्तुम युवराज, जाश्रो, वैर-भाव भूल के , रचीराज संग संग तीर पर सिन्धु के ;
सादर, सतर्क घौर मित्रभाव रख के ।
व्याकुल हैं मेरे प्राण रचाःकुल-शोक से !
मानता नहीं हूँ मैं परापर विपत्ति में ।
लच्मण को मेजता मैं, किन्तु उन्हें देखके ,
पूर्वकथा सोच कहीं राचसेन्द्र रुष्ट हो ;
जाध्रो युवराज, तुम्हीं, राज-कुल-केसरी ,
प्रबल तुम्हारे पिता वालि ने समर में
विमुख किया था उसे, ध्राज शिष्टाचार से ,
शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करो उसको !"

दश शत रथियों के संग चला सुरथी श्रंगद समुद्र के किनारे, यथारीति से । देव-गगा श्राये व्योमयानों पर व्योम में ; ऐरावत हाथी पर. चिर नवयौवना इन्द्राणी-सहित इन्द्र घाया; शिविध्यज में ष्याये स्कन्द तारकारि-सुरकुल सेनानी ; ष्राया रथी चित्ररथ चित्रित सुरथ में ; धाये वीर वायुराज मृग पर बैठ के ; श्राये भीम भैंसे पर श्राप यमराज भी : ष्याये प्रलकेश यत्त पुष्पक विमान में ; ष्याया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा . श्राभाहीन. भास्कर के तेज के प्रताप से ; श्रश्वनीकुमार श्राये, श्रीर सब देवता । किनर, गन्धर्व श्राये; श्राई देवबालाएँ, श्राई श्रप्तराएँ; दिव्य बाजे बजे व्योम में । वीगा लिये देवश्रृषि धाये कुतृहल से ;

त्रिदिव-निवासी श्रीर जो थे सब श्राये वे ! ष्प्राके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रची विधियुत राज्ञसों ने चन्दन-श्रगर की . छोड़ा वृत । गंगा के पवित्र पुगय जल से शुर-शव धोकर निशाचरों ने उसको पट पहनाया पूत, श्रीरे उठा यत्न से लेटाया चिता परः गभीर धीर वागाी से राच्तस-पुरोहितों ने मन्त्र पढ़े विधि से । देह प्रवगाह कर सिन्धु महा तीर्थ में पतिगतप्राणा, सती, सुन्दरी, प्रमीला ने , खोल रल-भूषण वितीर्ग किये सबको । करके प्रणाम गुरु लोगों को, सुभाषिणी बोली मृदु वचनों से दैत्यबाला-वृन्द से-''प्यारी सखियो. लो. श्राज जीव-लीला-लोक में पूरी हुई मेरी जीव-जीला ! दैत्य-देश को तम सब लौट जात्रो ! श्रौर सब बातें ये कहना पिता के चरणों में; तुम वासन्ती, मेरी जननी से" हाय ! श्राँसू बहे सहसा , मौन हुई साध्वी, भर श्राया गला उसका ! रोया दैत्यबाला-वृन्द हाहाकार करके !

शोक रोक च्राग् में सती ने फिर यों कहा—
''मेरी जननी से कहना कि इस दासी के
भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुच्चा !
दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने
जिसके करों में, भ्राज संग संग उसके
जा रही है दासी यह। एक पित के बिना

गित श्रबला की नहीं दूसरी जगत में। श्रौर क्या कहूँ मैं भला १ भूलना न मुफको , तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की !''

तुम सबस ह यहा याचना प्रमीला की ।"
चढ़के चिता पर ( प्रस्नासन पै यथा )
बैठी महानन्दमित पित-पद-प्रान्त में ;
कवरी-प्रवेश में प्रफुल्ल फूलमाला थी ।
राचसों के बाजे बजे; वेद पाठ हो उठा
स्वर सह; रचोनारियों ने शुभ ध्विन की ;
मिल उस शब्द-संग, गूँज उठा व्योम में
हाहाकार ! चारों घोर वृष्टि हुई फूलों की ।
कुंकुम, कपूर, तिल, गन्धसार, कस्तूरी ,
घौर बहु वस्त-प्रलंकार यातु-बालाएँ
देने लगीं सिविधि । सुतीच्या तलवारों से
काट पशु-कुल को, घृताक्त कर उसको
रक्ता सब घोर राचसों ने; महाशिक्त, ज्यों
रखते तुम्हारे पीठतल में हैं मिक्त से
शाक्त, विलदान महा नवमी दिवस में !

श्रागे बढ़ बोला तब रह्मोराज शोक से—
''मेघनाद, धाशा थी कि धन्त में ये धाँखें मैं
मूँदूँगा तुम्हारे ही समन्न, तुम्हें सौंप के
राज्य-भार, पुत्र, महा यात्रा कर जाऊँगा!
किन्तु विधि ने हा!—कौन जानता है उसकी
लीला? भला कैसे उसे जान सकता था मैं?—
मंग किया मेरा सुख-स्वम वह धाज बों!
धाशा थी कि रह्माकुल-राज-सिंहासन पै
देख कर तुमको ये धाँखें मैं जुड़ाऊँगा,

रचःकुल-लद्मी, राचसेश्वरी के रूप में , बाई घोर पुत्रबधू ! व्यर्थ घाशा ! पूर्व के पाप-वश देखता हूँ श्राज तुम दोनों को इस विकराल काल-श्रासन पै ! क्या कहूँ ? ेदेखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भानु मैं षाज चिर राहुमस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्यां यत्न कर मैंने फल पाने के लिए यही ? कैसे मैं फिरूँगा-- मुभे कौन बतलावेगा-कैसे मैं फिरूँगा हाय ! शून्य लंका-धाम में ? दँगा सान्त्वना क्या मैं तुम्हारी उस माता को कीन बतलावेगा मुभे हे वत्स ? पूछेगी मन्दोदरी रानी जब कह यह मुफ्से-'पुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रवधू मेरी है ? रत्तःकुलराज, सिन्धुतीर पर दोनों को किस सुख-संग कहो, छोड़ तुम श्राये हो ?' किस मिस से मैं उसे जा के समकाऊँगा-कहके क्या उससे हा ! कहके क्या उससे ! हा सुत ! हा वीरश्रेष्ठ ! चिर रण्विजयी ! हाय ! बधू, रच्चोलिन्म, रावण के माल में विधि ने लिखी है यह पीडा किस पाप से दारुगा ?"

षधीर हुए कैलासाद्रिधाम में शूली ! हुई भाल पर लोड़ित जटावली ; गरजा फणीन्द्र-वृन्द भीम फुफकार से ; धक धक भाल-वन्हि-ज्वाला उठी काल-सी ; कल्लोलित गंगा हुई भैरव निनाद से ,— मानों गिरि-कन्दरा में स्रोतस्वती वर्ष में वेगवती ! थरी उठा कैलासाद्रि ! भय से कॉॅंप उठा सारा विश्व; सभया हो घ्रभया साध्वी हाथ जोड़ कर बोली महा रुद्र से—

''प्रभु क्यों सरोष हुए, दासी से कहो, घहो हैं मारा गया मेघनाद विधि के विधान से ; दोषी नहीं रघुरथी ! तो भी घ्रविचार से मारने चले हो उसे, तो मुभे ही पहले भस्म करो !'' धर लिये पद युग घ्रम्बा ने !

सादर सेती को उठा ईश कहने लगे—
''छाती फटती है हाय ! मेरी गिरिनन्दिनी ,
रच्चोदुःख देख कर ! जानती हो तुम , मैं
चाहता हूँ कितना रथीन्द्र नैकषेय को !
चेमंकरि, केवल तुम्हारे धनुरोध से
करता चमा हूँ राम-लदमण को ध्राज मैं।''

श्राज्ञा दी त्रिशुली ने सखेद श्रसिदेव को ,— "सर्वशुचि, करके पवित्र निज स्पर्श से , रचोदम्पति को शीघ लाषो इस धाम में ।"

दौड़ा श्रिम भू पर इरम्मद के रूप में ! जल उठी दीर्घ चिता धक धक सहसा । देखा दिव्य श्रिम्रिय सबने चिकत हो ; कनकासनस्थ उसी रम्य रथ में श्रहा ! वासव-विजेता; दिव्य मूर्ति देखी सबने ! बाई श्रोर सुन्दरी प्रमीला पतिप्राणा है , यौवन श्रनन्त है, श्रनन्तकान्ति तनु में ; चिर सुख हासराशि होठों पर राजती ! रथ वर वेग युक्त व्योम-पथ से चला ; श्रम्बर से श्रमर जनों ने पुष्प-वृष्टि की , पूर्ण हुश्रा सारा विश्व पुगयानन्द नाद से !

दुग्ध-धारा-द्वारा शुचि वहिन् यातुधानों ने विधि से बुभाई; भस्म-राशि उठा यत्न से कर दी विसर्जित पयोनिधि के तल में । धौत कर दाहस्थल जान्हवी के जल से , लच्च लच्च रच्चः शिल्पियों ने शीघ्र मिल के सु-मठ चिता पर बनाया स्वर्गा-ईटों से— ध्रभमेदी रत्न-मठ-श्रृंग उठा व्योम में ।

स्नान कर सागर में लौटा घाब लंका को राच्तस-समूह, घार्द्र घाँसुद्यों की धारा से— मानों दशमी के दिन प्रतिमा विसर्ज के ! सात दिन-रात लंका रोया की विषाद से ।

> इति श्री मेघनाद-वध काव्ये सस्क्रिया नाम नवमः सर्गः

## शब्द-कोष

अ

अंशुमाली-सूर्य। अकुल-जिसका किनारा न हो, अपार । अप्रज-नवड़ा भाई। अजिन-मृगचर्म । अञ्जनाकुमार—हनूमान । अटबी--वन । अदिति-रत्न-अदिति का पुत्र, इन्द्र । अधुना-अब, इस समय। अनल-अमि। अनर्गल-वे-रोक। **अनन्त**—अपार, आकाश । अनम्बर-- वस्त्रहीन। अनीक-यात्री-- युद्ध की यात्रा करनेवाला । अनीकिनी-सेना। अनुग-पीछे चलने वाला, नौकर। अन्तक-यम, काल। अपर--- दूसरा । अब्धि—समुद्र । **अभ्र**—आकारा, मेघ । अभिनन्द्न---हर्ष-प्रकाश, स्तुति, प्रशंशा ।

अमर्त्य-देवता । अम्बर--आकाश, वस्त्र । अम्बु---पानी । अयुत-दस इजार। अरण्य-वन । अरिन्द्म--शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्णव---समुद्र । अलक—केश। अलि—भौरा । अलिंद्-इार के बाहर बरामदा। अवतंस—मुकुट, भूषण । अशन-भोजन, आहार। अशनि—विजली, वज्र । अश्रदृशी-जिसकी आँखों में आँसू हैं। असि-तलवार। असिकोष--म्यान । आ आखण्डल--- इन्द्र । आञ्जनेय-अञ्जना-पुत्र, **इन्**मान । आदितेय-अदिति से उत्पन्न,देवता। आमोदित-आनन्दित, सुगन्धित । आयुध—इथियार ।

आली-सबी।

**आ**छोड़ित—मथित, आन्दोलित। **आ**ग्रु—शीव्र।

इ

इन्दिरा—लक्ष्मी। इन्दीवर-कमल। इरम्मद्—वज्र।

इष्ट-चाहा हुआ ।

उ

षटज—पर्णशाला, कुटी । षत्थित—उठा हुआ । षत्पाटित—उन्मूलित, उखाड़ा

हुआ।

उत्स—करना ।
उद्ग्र—उन्नत, ऊँचा ।
उद्ग्रासित—प्रदीप्त, प्रकाशित ।
उत्पद्ध्यका—पर्वात के निकट की भूमि ।
उपेन्द्र—विष्णु ।
उमाकान्त—महादेव ।

ऊ

**ऊर्ध्व**—ऊँचा । **ऊर्मिलाविलासी**—लक्ष्मण । ्रे

ए

एकाकी--अकेला।

ओ

**ओद**न-देवान्न, भात ।

क

**कञ्जूक**— कवच । **कदाकार**—दुराचार । कपर्दी-िशव ।
कपोत-कबूतर ।
कबन्ध-धड़ ।
कम्बु-शंख ।
करणी-इथिनी ।
करम-हाथी का बचा ।

करि-—हाथी । कलत्र-—भार्या, स्त्रो । कलभ-—हाथी का बच्चा ।

कलुष—पाप । कञ्जोलित—तरंगित ।

कवरी-वेणी।

कर्त्र रेन्द्र —राक्षरेन्द्र, रावण । काकर्ली—कोमल और मधुर शब्द ।

काममदा—काम से मतवाली । कार्मुक—धनुष । कालकूट—विष ।

कालासन्न—मरने के समीप । किंद्युक—पलाश-पुष्प ।

कुंकुम—केसर ।

कुलिशी—वज्रघारी, इन्द्र ।

कुवलय-कमह ।

कुहर—छिद्र, गड्ढा । कुशानु—आग ।

केसरी-सिंह।

कौशिक—रेशमी वस्त्र।

क्रव्य-कचा मांस ।

क्रीत—खरीदा हुआ ।
क्रोड़—गोद ।
क्रोड्य—वक्र जातीय पश्चि विशेष !
कणन—मधुर शब्द ।
क्षणदा—रात्रि ।
क्षुधार्त —भूखा ।
क्षोणी—पृथ्वी ।

ख

खगेन्द्र—गरुड़ । खर—तीक्ष्ण । ख्यात—प्रसिद्ध ।

ग

गण्ड—कपोल ।
गन्धमादन—पर्वत विशेष ।
गरल—विष ।
गरिमा—गौरव, महत्ता, बड्ण्पन ।
गवाक्ष—झरोखा ।
गहन—भारी, कठिन, दुर्गम ।
गुटम—छोटे छोटे झाड़ ।
गौरक—गेक के रंग वाला ।
गोष्ठ—गोशाला ।

घ

घनारूढ़—बादल के ऊपर सवार । घृताक्त—घी से परिपूर्ण । घ्राण—गन्ध, नाक ।

च

चक्रनेमी—चक्र-परिधि । चतुरङ्ग-—सेना । चतुरकन्ध-—चतुरङ्गिणी सेना । चन्द्रचूड़—महादेव ।
चन्द्रातप—चाँदनी, चँदोवा ।
चमू—हेना ।
चर्व्य—चावने लायक ।
चिक्षुर—राक्षस विशेष ।
चोष्य—चूसने लायक ।

छ

छदा—छल, कपट ।

ज

जलिध—समुद्र ।
जया—पार्वती की सखी ।
जाम्बूनद्—सोना ।
जान्हवी—गंगा ।
जिष्णु—इन्द्र ।
ज्योतिरिङ्गण—खद्योत, जुगन् ।
ज्योतस्ना—चाँदनी ।

झ

मंमा--आँधी।

त

तपोधाम—तपस्वी ।
तमसान्त—अँधेरे के बाद ।
तमिस्रा—अँधेरी रात ।
तरणि—सूर्य, नौका ।
तापस—तपस्वी ।
तारकारि—स्वामिकार्तिक ।
तारिणी—तारने वाली ।
तुङ्ग—ऊँचा ।
तुमुळ—उत्कट, भयानक ।
तम्बकी—वाद्य विशेष ।

तुरङ्गद्मी—अश्व-जयी, अश्व के
अधिक वेमवान ।
तुरङ्गिणी—धोड़ी ।
तृण—तरकस ।
तृण—प्यास ।
तोमर—एक प्रकार का अखा ।
तोरण—दरवाजे का वाहरी भाग ।
त्रस्त—डरा हुआ ।
त्रिदिव—स्वर्ग ।
त्रिपुरारि—शिव ।
त्रियामा—रात ।
इयम्बक—शिव ।

द

त्वरा-जल्दी ।

दक्षिण—दाँयें।
दिम्भि—पालण्डी।
दियता—हत्री।
दस्यु—चोर, डाक् ।
दाक्षिणात्य—दक्षिणके रहने वाले।
दार्भ—पत्नी।
दारारथि—दगरथ के पुत्र।
दिति—दैत्यों की माता।
दिवा—दिन।
दिवन्द्र—इन्द्र।
दुक्ल—वस्त्र।
दुरदृष्ट—दुर्भाग्य।
दुदिता—पुत्री।
दुर्गुल्यादित — झ्लता दुआ।
दुत्रुल्यादित ।

द्विरद्—हाथी।

ध

धनाधिप—कुवेर ।
धनवा—धनुष ।
धन्वी—धनुषधारी, धनुर्धर ।
धात्री—धाय ।
धी—बुद्धि, ज्ञान ।
धूर्जटि—शिव ।
धौत—धोया हुआः ।
ध्वान्त—अन्धकार ।

Ŧ

नकुल-नेवला । नक---मगर। नगेन्द्र-हिमालय । नरान्तक-मनुष्य के लिए यम । नाग-इाथी, सर्प । नाद-ध्वनि । निक्कण-वीणा की ध्वनि । निकषा--राक्षसों की माँ। निकुम्भला--- लङ्का की एक देवी। निगड़—शृंखला, बेड़ी। निनाद्-ध्वनि । निमीलित-मिंचे हुए। निरवधि---निरंतर। निरंशु-करण-हीन। निर्वापित--बुझा हुआ। निवेश--शिवर-गृह । निशीथ--आधी रात । निशुंभ-एक दैत्य । निषंग-तृणीर, तरकस ।

निहत-मरा हुआ। पाद्य-पैर धोने के छिए जल। नोड़-चौंसला। पामर-नीच । नीलकंठ-शिव। पारावत-कब्तर। नीलोत्पल--नीला कमल । पारिजात-देवताओं का एक वृक्ष । नृमणि--नर-रत्न। पार्थ--अर्जुन । नैकषेय ---निकषा के पुत्र,रावणादि। पार्थिव-पृथ्वी का, इसी लोक का। पाइवं-समीप, बगल । पंकिल-कीचड़ वाली जगह। पावक--अग्नि । पावन-पवित्र। पण---वाजी। पतंग-सूर्य। पाशी-पाश अस्त्रधारी,वरुण, यम। पद्ञज-पैदल चलना । पाशुपति-महादेव । पदातिक-पैदल सिपाही। पितृव्य-चाचा । पिनाकी-शिव। पदा- कमल। पद्मदृशी--कमलनयनी। पीन-स्थूल, मोटा । पद्मनाभ-विष्णु । पुञ्ज-समृह। पद्मयोनि-- ब्रह्मा। पुरन्दर-इन्द्र। पद्मालया-लक्ष्मी। पुरस्कृत-पुरस्कार पाया हुआ। पन्नग-सर्प । पुलिन-किनारा। पयोधि-समुद्र । पुष्पधन्वा- कामदेव । पूत--पवित्र । परन्तप--शत्रुओं को ताप देनेवाला। पराङ्मुख—विमुख। पूरित-भरा हुआ, सम्पन्न । परावर-पराया और अपना। पृथुल-विशाल, विस्तृत । पेय-पीने योग्य। पराभूत-इशरा हुआ। परिखा—दुर्ग आदि के चारों ओर पौलस्तेय-पुलस्य के पुत्र रावण खादी हुई खाई। आदि । प्रक्ष्वेड्न — लौहमय बाण । परिमल-सुगन्ध । प्रगृह्म-प्रतिभा सम्पन्न, वाक्पटु । पर्ण-पत्तः। प्रचेतः-वरण। पाणि-इाथ। पाण्ड्-गीला । प्रणत--- द्यका हुआ। पादप--- हक्ष । प्रणाश-धवंश, नष्ट ।

भत्सना—झिड़कना।

भद्र-सभ्य ।

प्रतिमा-मूर्ति । भव-संसार, महादेव । प्रतिविम्ब--परछाँही। भवेश-महादेव। प्रत्यंचा-धनुष की डोरी। भारती-सरस्वती। प्रतिष्ठित-स्थापित किया हुआ। भिन्दिपाल-एक प्रकारका अस्त्र। प्रदत्त—दिया हुआ। भीति-डर। प्रफुड़---बिला हुआ। भीम-भयङ्कर । भुजग-सर्प। प्रभञ्जन- वायु । प्रमत्त-पागल । भुजंग—सर्प । प्रमोद्---आनन्द । भूधर--पर्वत । प्रवाहिणी--नदी। भृंगराज—पक्षि विशेष । प्रवासी-परदेश में रहने वाला। भेकी--भेढकी। भैरवी—शंकरी, पार्वती । प्रस्तर-पत्थर । प्रसून--- फूल । प्रहरण-अस्त्र । मकरालय-समुद्र । प्राक्तन—पूर्वकालीन, अदृष्ट,भाग्य । मख--यज्ञ। प्राचीर-दीवार। मघवा-इन्द्र। प्रेषित--भेजा हुआ। मतङ्गिनी-इथिनी। मद्कल-मदान्ध हाथी। प्लावन-वाढ । मधुकरि-भ्रमरी। फ मधु-वसन्त । फणी-साँप। मध्यक—शहद का छत्ता। फणीन्द्र-शेषनाग । मनोज्ञ-सुन्दर । फलक--गाँसी । मन्दर-पर्वत विशेष । ब मन्दार-देववृक्ष । बलाराति-इन्द्र। मन्दुरा-अश्वशाला। बहु-बहुत। मन्द्र- गम्भीर शब्द । मन्दास्कन्द्-धोदेकी गति विशेष। मर्त्य-पृथ्वी । भञ्जिनी—तोडनेवाली।

महानन्दी--शिवजी का वाइन I

महिष-भैंसा।

महिषी- रानी। महीध्र-पर्वत । महेरवास--महाधनुर्धर। मातलि-इन्द्र का सारथी। मातामह-नाना । मातृक्रोड़-माता की गोदी। मानस-मानसरोवर, मन। मारुति-इनूमान। माजित-स्वच्छ किया हुआ। मालिका-पुष्पहार । मीनध्वज-कामदेव। मुक्त-खुला हुआ, मोक्ष प्राप्त । मुक्ताफल-मोती। मुक्ता-हार-मोतियों की माला। मुष्टि--मुद्दी । मृगमद्—कस्तूरी। मृगया—शिकार, आखेट। मृगेन्द्र—सिंह। मृणाल-कमल की डंडी। मृत्युञ्जय--मृत्यु को जीतने वाले। शिव। मेखला-स्त्री की कमर का गहना। मेघाली-मेघों की श्रेणी। मैथिली—सीता। मैनाक--पर्वत विशेष। यक्षराज—कुवेर। यन्त्रिदलः—बाजेवाले । यष्ट्रि-ध्वजादि दण्ड ।

याचना--माँगना ।

यातना---कष्ट । यातायात-गमनागमन । यान-जहाज, रथ, नौका। यूथनाथ--दलपति । रजोदोप्ति-चाँदी जैसा प्रकाश । रति-कामदेव की स्त्री। रत्न-सम्भवा---रत्नों से उत्पन्न । रव--शब्द। रसना--जीभ। रसाल-आम। रिमयाँ-किरणें। रात्रिऋर--राक्षस । रावणि — रावण का पुत्र, मेघनाद। रुद्रवर-शिव। रूपसी-सुन्दरी। रेणु—धृलि, पराग । रौप्य-चाँदी। ल**ङ्घाधिप**—-रावण । लांछन--कलङ्क । लास्य-नाच । लुब्ध--शिकारी, लम्पट, लोभी l लेह्य-चाटने योग्य । लोल-चञ्चल । लोह--लोहा। व वक्ष---छाती। वज्रपाणि-इन्द्र।

वज्री—इन्द्र । बड्वा-समुद्र की अग्नि। वरानन---सुन्दर मुख वाली स्त्री। वर्तुल-गोलाकार। वर्म-कवच । वर्मावृत-कवच से दका हुआ। वर्षर--नीच। वसुधा—पृथ्वी । वह्नि-आग। वांछा--इच्छा । वामदेव-शिव। वामन-छोटे कद का, बौना, एक अवतार । वामीइवरी—घोडी। वामेतर-दाहिना। वारण-निवारण, हाथी। वारि-- जल। वारिवाह—मेघ। वारी-गज-शाला। वारीन्द्राणि-वरणानी। वार्तावह—सम्वाददाता, दूत । वासर—दिन। वासव- इन्द्र । वासुकि-सर्पराज। विकच-विकसित। विकीर्ण-फैला। विजया-पार्वती की एक सखी। विद्रुम-नवपल्लव, मूँगा । विनिद्या-जिसकी निन्दा की जाय। विपण-दूकाम ।

त्रिपन्त---संकट में पड़ा हुआ I विभा-प्रकाश, शोभा, किरण। विम्ब--परछाहीं। विरामदा-विश्राम देने वाली। विराव—शब्द। विरूपाक्ष-शिव। विवर--छिद्र। विशारद्—चतुर । विशिख-बाण। विश्रुत-प्रसिद्ध। विषण्ण--ग्लान । वीणापाणि-सरस्वती । वीतिहोत्र-अमि। वीरबाहु-रावण का पुत्र । युन्त--- वृक्षादि का वह भाग जिस पर फूल लगता है। वृष-वैल । वेणु--बाँसुरी । वेद-विद्-वेदों का ज्ञाता । वेष्टित-धिरा हुआ। वैजयन्त—इन्द्र का प्रासाद। वैनतेय-गरङ् । वैरिन्द्म — वैरी का दमन करने वाला । वैश्वानर-अग्नि। व्योम-आकाश । व्योमकेश--महादेव। ग शक—इन्द्र। शची-इन्द्राणीः।

| शत्रुञ्जय—शत्रु को जीतने वाला। | स                          |
|--------------------------------|----------------------------|
| शमनयमराज।                      | सङ्कलित—संग्रहीत ।         |
| शम्पा—विजली ।                  | सङ्गर-युद्ध।               |
| शम्बरारि-कामदेव ।              | संघर्ष द्रन्द्व, मर्दन ।   |
| शरभ-हाथी का बचा।               | सचिवमंत्री।                |
| शवरीरात्रि ।                   | सत्वर—शीव ।                |
| शाक्त—शक्तिदेवी का उपासक ।     | सदाशिव—महादेव ।            |
| शायक-वाण।                      | सन्तत-सर्वदा ।             |
| शावकवचा।                       | सफरी—मछ्ली ।               |
| शास्ति—दण्ड।                   | समर्पित-अर्पण किया हुआ।    |
| शिखण्डिनी—मयूरी।               | समागम—सङ्गम।               |
| शिखि-मयूर।                     | सरसी—पुष्करिणी ।           |
| शिञ्जितमधुर शब्द ।             | सविता—सूर्य ।              |
| शिथिल—क्षीण, अन्नस, दुर्बन्न । | साङ्ग—पूर्ण ।              |
| शिविर-तम्बू, छावनी ।           | सादी-संवार।                |
| शिहरभय या विस्मय से काँपना।    | सारण-रावण का मंत्री।       |
| शीर्षक-पगड़ी, मस्तक।           | सारसन—कटि-बन्धन,कटि-भूषण   |
| शुक्ति-सीप।                    | सीमन्तनि-सघवा स्त्री।      |
| शुम्भ—दानव विशेष।              | सुनाशीर—इन्द्र।            |
| शुष्क—स्वा।                    | स्नु-पुत्र।                |
| शूलपाणिशिव                     | सूर्यसुता—यमुना ।          |
| शृङ्ग-चोटी, सींग ।             | सृजन—निर्माण, रचना ।       |
| शैल-गिरि।                      | सेतु—पुरु।                 |
| श्व-शिव का उपासक।              | सोपान—सीढ़ी ।              |
| शैवाल-सिवार ।                  | सौध—प्रासाद।               |
| श्रान्तथका हुआ।                | सौमित्रि—लक्ष्मण ।         |
| <b>३येन</b> —बाज ।             | ्रसौरकर — सूर्य की किरणें। |
| <b>३वपच</b> —चांडाल ।          | स्कन्द-कार्तिकेय।          |
| ष                              | स्पन्द—थोड़ा हिलना।        |
| चडानन—कार्तिकेय ।              | स्यन्द्रन-रथ।              |

स्तिग्ध-कोमल, मधुर, चिकना। हिम-बर्फ।

ह हिमानी--- द्वपार।

हम्बा-गाय का रॅभाना। हृषीकेश-विष्णु।

हर्म्य-महत्र हेम-सोना।

हलाहल--विष। हेमकूट-पर्वत विशेष।

हिवर्वह--यज्ञामि । होतृजन-याज्ञिक, यज्ञ करनेवाले ।